श्रथ कारकान् विवक्षरादावात्मकारकमाह

आरमाधिकः कलादिश्चिनेभोगः सप्तानसम्प्रानां वा ॥ १० ॥

चि० चात्माधिक इति । सप्तानां = रन्यादिशन्यतानां, वा = मतान्तरेण, अ-ष्टानां=रन्यादिराहन्तानां मध्ये, कलादिभिः=कला आदौ येषां ते कलाद्यस्तैः कलादि-भिरंशादिभिः, अधिकः=अनल्पः, नभीगः=खेटः, आत्मा=आत्मकारकः भवेत् ॥१०॥ भाषा—सूर्यं से छेकर बानि पर्य्यन्त सात ग्रहों में, अथवा प्रकारान्तर से सुर्वं से

केकर राहु पर्य्यन्त आठ प्रहों में जिस के अंग अधिक हों वह आसकारक होता है। भावार्थ यह है कि सूर्योद सात या आठ प्रहों में जिस ग्रह का अंग मानु अधिक

हो वह आत्मकारक होता है। अंशों के वरावर होने पर कलामान जिस ग्रह का अधिक हो वह आत्मकारक होता है।

यदि अंश, कला दोनो वरावर हो तो जिल का विकला मान ज्यादा हो वही आत्मकारक होता है।

यदि अंश, कला, विकला इत्यादि सब वरावर हों तो उस में सब से वली प्रह आत्मकारक होता है ॥ १० ॥

श्रत्र पराशरकारिकाः—
रन्यादिशनिपर्न्यन्ता भवन्ति सप्तकारकाः ।
श्रंशौ साम्यो प्रह्तौ द्वौ च राह्नन्तान् गणयेद् द्विज ॥
रन्यादि पञ्जपर्यन्तमंशाधिकप्रहोऽपि चेत् ।
कारकेन्द्रोऽपि स त्रेय श्रात्मकारक उच्यते ॥
श्रंशसाम्यप्रहो यत्र कलाधिक्यं च पश्यति ।
कलासाम्ये पलाधिक्यमात्मकारक ईर्यते ॥
तत्र राशिकंलाधिक्ये नैव प्राह्यः प्रधानकः ।
श्रंशाधिक्ये कारकः स्यादल्यभागोऽन्तकारकः ॥
सध्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेटः स एव हि ।
श्रधोऽधः कारका त्रेयाश्चराणि सप्त कारकाः ॥
तेषां मध्ये प्रधानं तु श्रात्मकारक उच्यते ।
जातकराट् स विज्ञेयः सर्वेषां मुख्यकारकः ॥
यथा भूमौ प्रसिद्धोऽस्ति नराणां क्षितिपालकः ।

पुत्रामात्यप्रजानां तु तत्तह्रोषगुणैस्तथा । वन्धकृन्मोक्षकृद्विप्र तथा सन्मानकारकः ॥
तथैव कारको राजन् प्रहाणां फलकारकः । ग्रात्मेत्यादिफलं तत्ते चान्यथा स्थापयेदिद्वज॥
यथा राजाज्ञया विश्र पुत्रामात्यादयोऽपि च । सर्वथा लोककार्येषु तथैवान्योपकारकः ॥
कारकराजवश्येन फलदातान्यकारकः । यथा राजनि कृद्धे च सर्वेऽमात्यादयो द्विज ॥

स्वजनानां कार्यं कर्तुमसमर्था भवन्ति हि । स्निग्धे भूपे ह्यमात्यादिः स्वशत्रूणां द्विजोत्तम ॥ श्रकार्यं कर्तुं नो शक्तस्तथैवान्योऽपकारकाः ।

# श्रथात्मकारकस्योत्कृष्टतामाह— स ईप्टे वन्धमोत्त्रयोः ॥ ११ ॥

वि॰—सेति । स = आत्मकारकः, वन्धमोक्षयोः = दुःखसुखयोः, ईष्टे = स्वामी भवति, नीचराशिपापयोगोचादिराशिश्चभयोगैरिति शेषः, नीचपापसमन्वितकारकः, निजदशान्तदेशासु वन्धनादिदुःखदः स्यात्, उच्चादिशुभप्रहसमन्वितसतु प्रहांन्तर-विलेन वद्धस्यापि मोक्षणकर्ता भवति । यद्वा प्रतिकृत्वक आत्मकारकः पापकर्मप्रवृन्तिद्वारा संसारकपवन्धनदः स्यात् । अनुकृत्वस्तु ज्ञान—धर्मस्थान—वासादिभिर्मोक्षकर्ता स्यात् ॥ ११ ॥

भाषा—वह आत्मकारक ग्रह नीच राशि और पाप योग से बन्धन का स्वामी होता है, तथा उच्चादिराशि और शुभ योग से मोच का स्वामी होता है।

अर्थात् नीच और पापप्रह से युत होने पर आत्मकारक अपने द्शा और अन्त-देशा में बन्धनादि दुःख देने वाला होता है। और उच्च तथा ग्रुम प्रह से युक्त आ-त्मकारक अपने दशा और अन्तर्दशा में मोच कर्ता होता है। अर्थात् अन्यप्रह-जन्य-दोष से बन्धे हुए का भी मोच कर्ता होता है।

अथवा आस्मकारक प्रतिकृष्ठ होकर पाप कर्म प्रवृत्ति के द्वारा संसाररूप बन्धन में देता है। और अनुकृष्ठ होकर ज्ञान धर्मस्थानवासादि द्वारा मोच कर्ता [होत है ॥ ११ ॥

# श्रथामात्यकारकमाह—

### तस्यानुसरणाद्मात्यः॥ १२॥

भाषा—जो आत्मकारक ग्रह पहले कहा गया है उस से न्यून अंशादिवाला 'ग्रह अमात्यकारक ( मिन्त्रकारक ) होता है अर्थात् आत्मकारक ग्रह से अरूप अंश कला इत्यादि जिस ग्रह का हो वह अमात्यकारक होता है।

जिस छुण्डली में अमात्यकारक ग्रह नीचादि पापग्रह से युक्त हो उस छुण्डली वाले को राजा, मन्त्री, स्वामी इत्यादि श्रेष्ठ लोगों से दुःख होता है। तथा उच्चादि शुभ ग्रह से युक्त हो तो राजा आदि जनों से सुख मिलता है। १२॥

### श्रथ भ्रातृकारकग्रहमाह— तस्य भ्राता ॥ १३॥

विo — तस्येति । तस्य = श्रमात्यकारकप्रहस्य (श्रतुपश्चाद्रस्पांशतया वर्त-मानत्वात् ), श्राता = श्रातृकारकः स्यादिति शेषः ॥ १३ ॥

भाषा—अमात्यकारक ग्रह से जिस ग्रह का अंशादि अरूप हो वह आतु कारक होता है।

श्रातृकारकग्रह से भ्रातृ सम्बन्धी सुख दुःखादिकों का विचार होता है ॥ १३ ॥ श्रथ मातृकारकग्रहमाह— तस्य माता ॥ १४ ॥

चि॰—तस्य मातेति । तस्य = श्रातृकारकस्य (श्रहपांशकतयाऽनुसरणात् ), माता = मातृकारकः स्यात् ॥ १४ ॥

भाषा—आतृकारक यह से जिस यह का अंशादि थोड़ा हो वह मातृकारक होता है।

मातृकारक ग्रह से मातृ सम्बन्धी सुख दुःखादि का विचार किया जाता है ॥१४॥ श्रथ पितृकारकग्रहमाह—

# तस्य पिता ॥ १४ ॥

वि०—तस्त्रेति । तस्य = मातृकारकस्य ( अन्वल्पांशकतया वर्तमानत्वात् ), पिता = पितृकारकः स्यादिति शेषः ।

श्रस्याष्ट्रकारकगणनावसर एव गणना कार्या ॥ १५ ॥

भाषा—मातृकारक ग्रह से अंशादि अल्प जिस ग्रह का हो वह पितृकारक होता है ॥ १५ ॥

### त्रथ पुत्रकारकप्रहमाह— तस्य पुत्रः॥ १६॥

वि०—तस्य पुत्रइति । तस्य = मातृकारकस्य ( श्रंशायरपकतयाऽनुसरणात् ), पुत्रः ः पुत्रकारकः स्यात् ॥ १६॥ पुत्रकारकः स्यात् ॥ १६॥ ( Yabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri



आपा-मातृकारक ग्रह से जिस ग्रह का अंजादि थोदा हो वह पुत्रकारक होता है।

पुत्रकारक ग्रह से पुत्र सम्बन्धी सुख दुःखादि का विचार किया जाता है ॥१६॥ श्रथ ज्ञातिकारकप्रहमाह— तस्य ज्ञातिः ॥ १७ ॥

चि॰—तस्येति । तस्य = पुत्रकारकस्य ( ग्रहपशिकतयाऽनुसरणात ), ज्ञातिः= ज्ञातिकारकः स्यात् ॥ १७ ॥

भाषा—पुत्रकारक ग्रह से जिस ग्रह का अंशादि अल्प हो वह ज्ञातिकारक होता है।

ज्ञातिकारक ग्रह से ज्ञाति सम्बन्धी सुख दुःखादि का विचार किया जाता है॥

श्रथ दारकारकप्रहमा६—

### तस्य दाराश्च ॥ १८॥

वि०—तस्येति । तस्य=ज्ञातिकारकस्य ( श्रव्यांशकतयाऽनुसरणात् ) दाराः = स्रीकारकः स्यात् ।

श्रत्र "तस्य दाराः" इत्यनेनैवार्थोपस्थितत्वाच्चकारी निरर्थक इति न वाच्यम् , चकारस्यानुक्तसमुख्यार्थत्वात् । तेन समस्थिरकारकपदोपपदादिभ्योऽपि स्त्रीविचारः कर्तव्यो न तु दारकारकादेवेति सूचयति ॥ १८ ॥

भाषा—ज्ञातिकारक ग्रह से जिस ग्रह का अंशादि थोड़ा हो वह स्त्रीकारक होता है। स्त्रीकारक ग्रह से स्त्री सम्बन्धी सुख दुःख का विचार करना चाहिये॥

इस सूत्र में चकारोपादान करना निरर्थक है ऐसा न कहना चाहिए। यतः चकार अनुक्तसमुख्ययार्थक है अर्थात् समकारक, स्थिरकारक, पद और उपपदादि से भी स्त्री सम्बन्धी विचार करना चाहिए केवल दारकारक से ही नहीं। इस अर्थ को चकार सुचित कराता है॥ १८ ॥

## श्रथ पुत्रकारकविकरपमाह—

## मात्रा सह पुत्रमेके समामनन्ति ॥ १६ ॥

विक—मात्रेति । एके = क्रेचिदाचार्याः, मात्रा=मातृकारकेण, सह=समं, पुत्रं= पुत्रकारकं, समामनन्ति = स्वीक्वंन्ति । मातृकारकमहादेव पुत्रकारको विचारणीय इति वेचन वदन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥

भाषा—कितने आचार्य मापुकारक ग्रह को ही पुत्रकारक मानते हैं। अर्थात् मापुकारक ग्रह से ही पुत्र का विचार करते हैं॥ १६॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri !

# अत्रोदाहरणरूपं सप्तकारकचक्रमिदम्-

| रविः      | १५।४६।३१        | <b>ञात्मकारकः</b> |
|-----------|-----------------|-------------------|
| शनिः      | १३।२०।५५        | श्रमात्यकारकः     |
| गुरुः     | १२।२९।०९        | <b>आतृकारकः</b>   |
| बुधः      | १२।२६।३१        | मातृकारकः         |
| चन्द्रमाः |                 | पुत्रकारकः        |
| भौमः      | . १।५९।०२       | इातिकारकः         |
| शुकः      | <b>न</b> ।३५।३३ | स्रीकारकः         |

#### अथाष्ट्रकारकचकम्-

| रविः                  | १५।४६।३१                                     | श्रात्मकारकः                             |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| शनिः                  | -१३।२०।४४                                    | श्रमात्यकारकः                            |
| गुरुः                 | १२।२९।०९                                     | <b>आतृकारकः</b>                          |
| बुधः                  | १२।२६।३१                                     | मातुकारकः                                |
| राहुः                 | ९।३३।३३                                      | पितृकारकः                                |
| चन्द्रमाः             | प्राप्रवाद्य :                               | पुत्रकारकः                               |
| भौमः                  | १।५५।०२                                      | ज्ञातिकारकः                              |
| युकः<br>wami Atmanang | 913 X133<br>Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Val | स्त्रीकारकः<br>ranasi. Digitized by eGar |

### श्रथ नित्यकारकान्वक्तुमारभते—

तत्रादौ भगिन्यादिकारकानाह—

भगिन्यारतः श्यालः कनीयान् जननी चेति ॥ २० ॥

भाषा—मङ्गल से वहिन, साला, छोटा भाई और माताका विचार करना चाहिए। अर्थात् मङ्गल उच्चादिशुभयुक्त हो तो वहिन आदि का सुख कहना चाहिए। नीचादि पापयुक्त हो तो वहिन आदि को लेकर दुःख कहना चाहिए।

#### श्रथ मातुलादिकारकानाह—

मातुलादयो वन्धवो मातृसजातीया इत्युत्तरतः॥ २१॥

चि०—मातुलादय इति । उत्तरतः = मङ्गलवाराध्रिमाद्बुधात् , मातुलादयः = मातुलञ्चात्भिगिन्यादयः, वन्धवः = वन्धुजनाः, मातृसजातीयाः = मातृसप्तन्यक्ष विचार्याः ॥ २१ ॥

भाषा—मङ्गळ से उत्तर बुधवार से मामा, मामा के भाई, मामा के बहिन आदि का, बन्धुजन का और माता की सपत्नी का विचार करना चाहिए॥ २१॥

# श्रथ पितामहादिकारकानाह—

पितामहः पतिपुत्राचिति गुरुमुखादेव जानीयात् ॥ २२ ॥

वि॰—पितामह इति । गुरुमुखात् = वृहस्प्रत्यादितः (क्रमेग्रेति शेषः), पितामहः = पितृपिता, पतिपुत्रौ = स्वामिसुतौ, इति एव = निश्चयेन, जानीयात् = विचारयेत् । श्रत्रायमाशयः गुरोः पितामहः, शुक्रात् स्वामी, शनेः पुत्रः विचार-णीयः ॥ २२ ॥

भापा—बृहस्पति आदि से पितामह, स्वामी और पुत्र का विचार करना चाहिए, अर्थात् बृहस्पति से पितामह का, शुक्र से स्वामी का, शनि से पुत्र का विचार करना चाहिए॥ २२॥

श्रय परन्यादिषु शुक्रकारकमाह—

पत्नी पितरौ श्वसुरौ मातामहा इत्यन्तेवासिनः ॥ २३ ॥

चि०—पत्नीति । श्रन्तेवासिनः = पूर्वप्रतिपादितवृहस्यत्यन्तेवासिनः शुकात् , पत्नी = भार्या, पितरौ = भातापितरौ, रवसुरौ=रवश्रुश्वसुरौ, मातामहः=मातुः पिता, . इति सर्वे विस्तारागीयाः बातापितरौ, Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

भाषा—बृहस्पति के अन्तेवासी शुक्र से स्त्री, माता, पिता, सास, संसुर और मातामह इन सर्वों का विचार करना चाहिए॥ २३॥

श्रय कारकत्वेन द्वित्रादि प्रहसंपाते-

कमत्रालम्ब्य विचारणीय इति सन्देहे कलाधिक्यप्रहात्तत्रापि निसर्गवलतः विचारः कार्यः ।

शनेः कारकत्वेऽप्रशस्तत्वं नैसर्गिकवलबाह— मन्दोऽज्यायान् प्रहेषु ॥ २४ ॥

बिo—मन्द इति । प्रहेषु=रन्यादिसप्तसु प्रहेषु, मन्दः शनैश्वरः, श्रज्यागान्= श्रात्यप्रशस्तः (कारकविचारे शनिरत्यप्रशस्त इत्यर्थः, ज्यायान् वृद्धेऽतिप्रशस्ते— इति मेदिनी )।

यदि च "मन्दो ज्यायान् प्रहेषु" इति मुनेरिभप्रेतस्त्रं स्यात्तदाऽयमर्थः— प्रहेषु = सप्तमु, प्रहेषु, मन्दः = शिनः, ज्यायान् = वृद्धः ( दुर्वल इत्यर्थः ) श्वर्थात्कारत्वेनोक्ता भौमादयो गगनचराः क्रमाद्विलनः, सर्वेभ्यो मन्दो होनवलः । श्वत्र द्वयोरप्यर्थयोः सन्नतार्थत्वेन पर्यवसानाद्द्वाविष मुनेरिभप्रेताविति । सर्वथा लाष-वत्वे मुनिद्दिष्ट्रर्शनाच्छलेषेणार्थद्वयं प्रदिशितिमिति ।। २४ ॥

भाषा-रिव से लेकर शनि पर्व्यन्त सात ग्रहों में शनैश्वर कारक विचार में अति

अप्रशस्त है। अगर "अज्यायान्" के स्थान में "ज्यायान्" ऐसा मुनिका अभिप्रेत हो तो सात प्रहों में शनि अत्यन्त दुर्बेछ है, ऐसा अर्थ समझना चाहिये।

सब प्रकार से छाघव के तरफ मुनि की दृष्टि देखने के कारण और यहां दोनों दृश्यों के सक्षत होने के कारण दोनों अर्थ मुनि के अमीष्टहें ऐसा समझना चाहिए॥२४॥

श्रथ प्रसङ्गान्नैसर्गिकवलमाह =

शकु बु गु शु च राबा वृद्धितो वीर्यवन्तः । श्रपरेऽपि—चलसाम्ये निसर्गाख्यवलं वच्ये शनिः कुजः । ज्ञेज्यशुक्तेन्दुरवयो वलिनः स्युर्ययोत्तरम् ॥

भाषा—शनि, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, ग्रुक्त और रिव यथाक्रम वलवान हैं। अर्थात् शनि से मङ्गल, मङ्गल से बुध, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से ग्रुक्त और ग्रुक्त से रिव बलवान् हैं। वल की समता होने पर नैसर्गिक वल का प्रहण करना चाहिए। यही बल "मन्दो ज्यायान् प्रहेषु" इस सूत्र से ग्रुनि ने कहा है।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

यहाँ पर किसी टीकाकारने रिव आदि कमसे यह दुर्वल होते हैं, अर्थात् रिवसे चन्द्रमा, चन्द्रसासे मङ्गल, मङ्गल से बुध, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र, और शुक्र से शनि दुर्वल हैं, ऐसा अर्थ जो मुनि के सूत्र से निकाला है सो ठीक नहीं है।

श्रथ वलनिर्णयमाह—

सौराद्द्रिगुणो भौमो वलवान भौमाच्चतुर्गुणः सौस्यः जीवोऽष्टगुणः सौम्याज्जीवादद्यधिको सृगुर्वलवान् ॥ शुक्रात्वोद्दशवलश्चनद्दो भागुस्ततो द्विगुणः स्मृतः । द्विगुणः सर्वेषां राहुर्वलवान् निसर्गजनितश्च ॥

भाषां—शिन से मङ्गल दो गुना वलवान है। मङ्गल से बुध चौगुना, बुध से वृह-स्पति अठगुना, बृहस्पति से शुक्र अठगुना, शुक्र से चन्द्रमा सोलह गुना, चन्द्रमा से सूर्य दो गुना और सब से दो गुना राहु स्वभाव से वलवान है। इस से सिद्ध होता है कि राहु और केंग्र नव प्रहों में सब से बली हैं।

> श्रथ प्रसङ्गादाहुकेतूनामुच्चादीनाह— कन्या राहुएहं प्रोक्तं राहुच्चं मिथुनं स्मृतम् । मूलत्रिकोणं भवभं केतोस्तत्सप्तमं परे ॥

भाषा—राहु का अपना घर कन्या है। उच्चस्थान मिथुन है। मूल त्रिकोण मीन है। और राहु से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है।

अथापरस्त्वेवमाह—

कन्यागृहं कुम्ममथ त्रिकोणमुच्चं तृयुग्मं परमं नखांशम् । मनीषिणः केऽपि वदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ॥

आयां — किसी आचार का मत है कि राहु का घर कन्या, मूळ त्रिकोण कुम्भू उच्च मिथुन के २० अंश तक है। राहु के गृहादि से सप्तम स्थान केतु का गृहादि है।

श्रयान्यस्त्वेवमाह—

उच्चं नृयुग्मं घटमं त्रिकोणं कन्यागृहं शुकशत्ती च मित्रे । स्यः शशाङ्कोधरणीसुतथ राहोरिपुविशतिकः परांशः ॥

मापा किसी का मत है कि राहु का उच्च मिश्रुन, मूल त्रिकोण कुम्म, कन्या स्वगृह, शुक्र तथा शनि मिन्न तथा रिव, चन्द्रमा और मङ्गल शत्रु हैं। २० अंश प्रमोच्च है।

> श्रथ पुनरत्यदाह— सिंहस्त्रिकोणं धनुरुचसंज्ञं मीनो ग्रहं शुकरानी विपक्षौ।

सूर्यारचन्द्राः महत्वः समाख्यौ जीवेन्दुजौ षट् शिखिनः परांशः ॥ भाषा—िकसी का मत है कि केतु का सूछ त्रिकोण सिंह, उच्च घतु, स्वगृह सीन, शुक्त और शनि शत्रु, सूर्य, सङ्गळ और चन्द्र सिन्न, बृहस्पति और बुध सम हैं। परसोच्चांश छु है।

श्रथ राहुविषये वाराहसंहितायाम्—
श्रयतास्वादविशेषाच्छित्रमणि शिरः किलासुरस्वेदम् ।
प्राणरपरित्यक्तं ग्रहतां यातं वदन्दयेके ॥
इन्द्रकंभण्डलाकृतिरसितत्वात् किल न दश्यते गगने ।
श्रन्यत्र पर्वकालाद् वरप्रदानात्कमलयोनेः ॥
सुखपुच्छविभक्तान्नं सुजन्नमाकारसुपदिशन्त्यन्ये ।
कथयन्त्यमूर्तमपरे तमोमयं सैंहिकेयाख्यम् ॥

अावा — किसी का मत है कि राहु नामक राक्षस का मस्तक कट जाने पर भी अस्रुत पीने के कारण प्राण नाश को न प्राप्त कर ग्रहस्व को प्राप्त किया।

चन्द्र और रवि के मण्डल के सहश राहु काला होने के कारण ब्रह्मा जी के

वर प्रदान से पर्व काल से भिन्न समय में आकाश में नहीं दिखाई देता।

किसी का मत है कि अब और पुच्छ से विभक्त है अङ्ग जिसका ऐसा जो सर्प का आकार वहीं राहु का आकार है।

किसी का मंत है कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, वह केवल अन्धकार मय हैं, इस्थाचनेक प्रमाण राहु के विषय में मिलते हैं।

श्रथ सामान्यतयौजयुग्मराशिमेदेन चरदशायां वर्षगणनामाह— प्राचीवृत्तिर्घिषमेषु ॥ २४ ॥ परावृत्योत्तरेषु ॥ २६ ॥

चि० - प्राचीति । विषमेषु = विषमराशिषु ( मेषिमधुनादिषु ) प्राचीवृत्तिः = क्रमगणना ( मेषवृषादिरीत्या ) गणना स्यात् । उत्तरेषु = समराशिषु ( वृषककोदिषु ), परावृत्त्या = वैपरीत्येन ( वृषमेषमीनकुम्मादिरीत्या ) गणना स्यात् ॥ २५-२६ ॥

भाषा—चर दशा के वर्षानयन के लिये विषम राशि ( मेष, मिश्रुन, सिंह, तुल, धनु, कुम्म ) में क्रमसे गणना होती है। जैसे मेष, घृष, मिश्रुन इत्यादि। समराशि ( वृष, कर्क, कन्या, बृश्चिक, मकर, मीन ) में उत्क्रम गणना होती है, अर्थात् बृष, मेष, मीन इत्यादि॥ २५-२६॥

### श्रत्रापवादमाह— न कचित्॥ २७॥

वि०—नेति । क्वचित् = कुत्रचित् (विषमराशौ समराशौ च ), न = पूर्व-

सूत्रद्वयोक्तगणनाक्रमो न स्यात् ( श्रर्थात् विषमराशौ क्रमगणना समराशावुत्क्रम-गणना च न स्यात् )।

कुत्र न स्यादित्याकांक्षायां प्राचीनकारिका-

कमाद्वृषे वृक्षिके च व्युत्कमात्कुम्भसिंहयोः । श्रय "प्राचीवृत्ती"त्यादिस्त्रत्रयक्तितार्थसंप्रहो नीलकण्डन्याख्यायामेवमस्ति — मेषादित्रित्रिभैंक्षेयं पदमोजपदे कमात् । दशाद्वानयने कार्या गणना व्युत्कमात् समे ॥

नतु यदि पद्व्यवस्थयैव गणनाक्रमः समीचीनस्तर्हि "प्राचीवृत्तिर्विषमपदे" "परा-वृत्त्योत्तरे" एवं सूत्रद्वयमेव कथं नोक्तं सर्वथालाघवप्रयतमानेन मुनिनेति चेत्र । अस्मिन् पद एव "यावदीशाश्रयं पदमक्षाणाम्" इति सूत्रेण भिन्नप्रकारेण वक्तव्यपद-प्रहणभीतेरेवं नोक्तम् । श्रस्याक्षरदशायां श्राप्ते त्रिकोणदशायाञ्च पद्व्यवस्थया वर्षगण-नाक्रमोऽस्ति । परज्ञास्मिन्नेव पदे पदसंज्ञया भिन्नार्थप्रकाशनादत्रपदशब्दोपादानेन तदे-वपदं लोका जानीयुरिति भिया पदशब्दोपादानं न कृतम् ॥ २७॥

भाषा—कहीं विषम राशि में भी क्रम गणना नहीं होती। तथा कहीं सम राशि में भी उत्क्रम गणना नहीं होती। कहां नहीं होती इसके जिज्ञासा में प्राचीन कारिका— (क्रमाद् घृषे चृश्चिके च व्युत्कमात्कुम्भसिंहयोः) अर्थात् विषमपदीय सम राशि वृष और घृश्चिक में क्रम गणना होती है, तथा समपदीय विषम राशि सिंह और कुम्भ में उत्क्रम गणना होती है। अतः यहां "प्राचीवृत्ति" इत्यादि तीनों सूत्रों का फिल्तार्थ नीलकण्ठ ने इस तरह कहा है (मेपादित्रित्रिमेज्ञेंयं पदमोजपदे क्रमात्। दज्ञाद्वानयने कार्या गणना व्युत्क्रमात् समे॥) अर्थात् मेपादि तीन २ राशियों का एक २
पद होता है। विषम पद में क्रम गणना से चरदशा वर्ष गणना करनी चाहिए। सम

अगर यहां पर पद्ध्यवस्था ही से गणना कही जाय तो छाघव के छिये सर्वथा यत्नवान मुनिने "प्राचीवृत्तिविषमपदे" "परावृत्त्योत्तरपदे" ऐसा स्वद्वय ही क्यों नहीं कहा। इसका मतछ्य यह है कि इसी अध्याय के इसी पाद के २९ सूत्र में पद संज्ञा भिन्न प्रकार से भिन्न विषय के छिये जो कही गयी है, उसका ग्रहण हो

जाता अतः मुनिने सूत्रत्रय से इस वात को स्पष्ट किया है।

श्रथ दशान्दानयनविधिमाह—

नाथान्ताः समाः प्रायेण ॥ २८ ॥

वि०--नाथान्ता इति । चरदशायामस्यां नाथान्ताः = स्वस्वनाथाश्रितराशिप-

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

र्यन्ताः, समाः = दशावर्षाणि प्राह्मानि । श्रत्रायमाशयः-पूर्वोक्त "प्राचीवृत्ती" त्यादि स्त्रत्रत्रेण क्रमगणनामुत्क्रमगणनांचेति निश्चित्य, तत्र क्रमगणना चेत्तदा भावराश्या-दित्तस्तरंवामिनि द्वितीये-एकोऽन्दः, तृतीये द्वावन्दौ, चतुर्थे त्रयोऽन्दाः, इत्यादि क्रमेण द्वादशो-एकादशान्दाः। तद्यथा मेषे भावः वृषे भावनाथश्चेदेकोऽन्दः, मेषे भावः मिथुने भावनाथश्चेद् द्वावन्दौ, मेषे भावः कर्के भावनाथश्चेत् त्रयोऽन्दा, इति क्रमेण मेषे भावः सर्वे भावनाथश्चेद् त्रयोऽन्दा, इति क्रमेण मेषे भावः सर्वे भावनाथश्चेद् व्यावन्दौ, स्रोषे भावः सर्वे भावनाथश्चेत् त्रयोऽन्दा, इति क्रमेण मेषे भावः सर्वे भावनाथश्चेदकादशान्दाः ह्रयाः।

श्रथोत्क्रमगणना चेत्तदा भावराश्यादितस्तत्स्वामिनि द्वादशे एकोऽन्दः, एकादशे द्वावच्दौ दशमे त्रयोऽन्दाः, इत्यादि क्रमेण द्वितीये-एकादशान्दाः तद्यथा वृषे भावः मेषे भावनाथश्चदेकोऽन्दः, वृषे भावः मोने भावनाथश्चद्द्वावन्दौ वृषे भावः कुम्मे भावनाथश्चेत् त्रयोऽन्दाः इति क्रमेण वृषे भावः मिश्चने भावनाथश्चेदेकादशान्दा क्वेयाः।

श्चन्नैतदुक्तं भवति—चेत्क्रमगणना तदा प्रहाद्भावं विशाध्यावशिष्टे राशितुस्यं वर्ष-मंशादिभिरनुपातेन मासादयो ज्ञातध्याः । यगुत्क्रमगणना तदा भावाद्प्रहं विशोध्याव-शिष्टराशिसमं वर्षमंशादिभिरनुपातेन मासादयो ज्ञयाः ।

स्त्रेऽस्मिन् प्रायेखेति पदेन ब्रन्थकर्तुर्मुनेराशयत्रयं प्रकाशितं भवति । तत्र भाव-राशौ तन्नाथं द्वादशाव्दा इत्येकः ।

श्चत्र वृद्धः—तस्मात्तदीशपर्य्यन्तं संख्यामत्र दशां विदुः । वर्षद्वादशकं तत्र नचेदेकं विनिर्दिशेत् ॥

श्चन्नायमर्थः—तस्मात् = इष्टभावात् , तदीरापर्ध्यन्तं = भावस्वामिनं यावत् (क्रमोत्क्रमगणनया गणयित्वेति रोषः ), गणनया या संख्या तां संख्यामत्र दशां विदुः। तत्र=तिस्मन् भावे स्वामिनि वर्षद्वादशकं = द्व।दशवर्षाणि स्युः, न चेत्तदेकं = एकादि क्रमेण विनिर्दिशेत् ।

तथा भावस्वामिनः उच्चत्वनीचत्वाभ्यामेकैकवर्षदृद्धिहासाविति द्वितीयः । तत्र दृद्धः—उच्चखेटस्यं सद्भावे वर्षमेकं विनिक्षिपेत् । तथैव नीचखेटस्य वर्षमेकं विशोधयेत् ॥

श्रत्रायमर्थः — उञ्चलेटस्य = उच्चगतप्रहस्य, सङ्गावे = विद्यमाने सति, वर्षमेकं = तङ्गावदशायामेकं वर्ष, विनिक्षिपेत् = योजयेत् । तथैव = तेनैव प्रकारेण नीचलेटस्य = नीचगतप्रहस्य सङ्गावे वर्षमेकं विशोधयेत् ।

तथा च वृक्षिककुम्भयोर्विशेषप्रतिपादनार्थमिति तृतीय आरायः प्रायेखेति पदस्येति

तत्र दृद्धाः—द्विनायच्चेत्रयोरत्र क्रियते निर्णयोऽधुना ।

एकः स्वचेत्रगोऽन्यस्तु परत्र यदि संस्थितः ॥

तदान्यत्र स्थितं नार्थं परिगृह्य दशां नयेत् ।

स्वचेत्रे मिलितावेव स्वामिनौ द्वादशान्दकाः ॥

एकस्य स्वयहस्थत्वं नैव कार्योपयोगिकम् । द्वावप्येकर्क्षगौ तौ चेत् संग्रहो वलवान् अचेत्।। श्रह्योगसमत्वे तु क्षेयं राशिवलाद्वलम् । चरस्थिरद्विस्वभावाः क्रमात् स्युर्वलशालिनः ॥ राशिवलसमानत्वे बहुवर्षो वली भवेत् । एकः स्वीचगतस्त्वन्यः परत्र यदि संस्थितः॥

> माह्यं तर्दुं चर्लेटस्यं राशिमन्यं विहाय च । एवं सर्वे समालोच्य जातकस्य फलं वदेत् ॥

श्रत्रायमर्थः—द्विनाथचेत्रयोः=द्विस्वामिग्रह्योः ( वृश्चिककुम्भयोः ), श्रधुना=साम्म्रतं, निर्णयः क्रियते=विधीयते। यदि = चेत् , एकः=एको नाथः, स्वचीत्रगः-स्वराश्चिस्यः, श्रान्यः = इतरो नाथः, परत्र = श्रान्यराशौ संस्थितः, तदा = तर्हि, श्रान्यत्र स्थितं = श्रान्यत्र वर्तमानं, नाथं = स्वामिनं परिगृह्य = परिग्रहणं कृत्वा, दशां = पाकं चयेत् । यदि तावेव = पूर्वोक्तावेव, स्वचीत्रे = स्वराशौ, भिलितौ = सम्मिलितौ भवे-ताम् , तदाद्वादशाब्दकाः = द्वादशाब्दाः स्युः। एकस्य = एकनाथस्य, स्वगृहस्थत्वं = स्वराशिवर्तमानत्वं, कार्योश्योगिकं = कार्योपयोगितां नेव । श्रापः = निश्चयेन, तौ = पूर्वोक्तौ, दौ = नाथौ श्रान्यक्षेगौ = श्रान्यराशिस्यौ चेद्भवतः, तत्र सम्रहः = प्रह्युक्तः, वलवान् = वली भवेत् । प्रह्योगसमत्वे = प्रह्योगसम्भे ते, राशिवलात् = तद्वाशि-वलात् , वलं क्षेयम् ।

श्रय राशिवलं वदति न्यरिस्थरिद्धस्वभावाः = चरिस्थरिद्धस्वभावराशयः, क्रमात् वलशालिनः = वलवन्तः स्युः । श्रयं राशिवलसमत्वे = राशिवलसम्ये, वहुवर्षः = वहुवर्षप्रदः, वली भवेत् । यदि एकः=एको नाथः, स्वोच्चगतः=स्वोचराशिस्थः, श्रन्यः=श्रम्यो नाथः, परत्र = भिन्न राशौ संस्थितस्तदा श्रम्यं = द्वितीयं, राशि=मं, विद्याय=द्वित्वा, उच्चखेटस्यं = उच्चखेटगतं मं प्राह्मम् । एवं = पूर्वोक्तप्रकारेण, सर्वं = श्राखिलं, समालोच्य = विविच्य जातकस्य = जातस्य, फलं वदेत् ।

भाषा—चर दशा में प्रत्येक भाव से उसके स्वामी की राशि पर्व्यन्त जो संख्या हों वे चरदशा वर्ष होते हैं। अर्थात् पहले पूर्व कथित "प्राचीवृद्धि" इत्यादि तीन सूत्रों से क्रम गणना या उत्क्रम गणना है इसका निश्चय करके अगर क्रम गणना हो तो भाव राश्यादि से उसके स्वामी द्वितीय में हो तो एक वर्ष, तृतीय में हो तो दो CC-0. Swami Atmanand Gra (Prabhuj) . Veda Nidhi Varanasi. Digital की हो तो दो वर्ष, चतुर्थ में हो तो तीन वर्ष इस क्रमसे बारहवें में हो तो ग्यारह वर्ष होते हैं। जैसे अगर भेप में भाव और वृष में उसके स्वामी हो तो एक वर्ष, मेप में भाव और सिथुन में भाव स्वामी हो तो दो वर्ष, मेप में भाव और कर्क में भाव स्वामी हो तो तीन वर्ष इसी क्रमसे मेप में भाव और मीन में भाव स्वामी हो तो ग्यारह वर्ष होते हैं।

तथा अगर उक्सम गणना हो तो भावराश्यादि से उसके स्वामी द्वादश में हो तो एक वर्ष, एकादश में हो तो दो वर्ष, दशम में हो तो तीन वर्ष इसी क्रमसे द्वितीय

में हो तो ग्यारह वर्ष होते हैं।

जैसे चूप में भाव और मेप में भाव स्वामी हो तो एक वर्ष, चूप में भाव और मीन में भाव स्वामी हो तो वर्ष, चूप में भाव और कुम्म में भाव स्वामी हो तो तीन वर्ष इसी क्रमसे बूंप में भाव और मेप में भाव स्वामी हो तो खारह वर्ष होते हैं। इसी तरह और दूसरे क्रमोटकमगणना वाले गांवा से भी विचार करना।

पूर्वोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि जहां पर क्रम गणना हो वहां ग्रह में माव को शोधन करके शेप जो बचे उस में राशि के बरावर दशा वर्ष होगा। अंशादि को

वारह से गुणा कर तीस का भाग देने से मासादि आजायेंगे।

जहां पर उक्कम गणना हो वहां भाव राश्यादि में ब्रह राश्यादि को घटा कर शेव जो वचे उसमें राशि के वरावर दशावर्ष होगा, अंशादि को वारह से गुणाकर तीस का भाग देनेसे मासादि आजायेंगे।

इस सूत्र में "प्रायेण" इस पद से प्रन्थकर्ता का तीन आशय प्रकाशित होते हैं। इन तीन आशय में पहला यह है कि अगर भाव में भावस्वामी पड़े तो बारह दशा वर्ष होते हैं।

इस में प्रमाण बृद्धों का वाक्य भी है।

अर्थ-भाव से भावस्वामी पर्यंन्त जितनी संख्यायें हों वे दशावर्ष होते हैं। इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं कि अगर भाव में भावस्वामी पड़े तो बारह वर्ष होते हैं। भाव में न पड़े तो क्रम या उत्क्रम गणना से एक वर्ष वृद्धि करके दशा वर्ष होते हैं।

तथा प्रन्थकार का दूसरा आज्ञय यह है कि अगर भावस्वामी उच्च में पड़े तो एक वर्ष अधिक और नीच में एक वर्ष हीन करने से वहां दशा वर्ष होते हैं।

इस में भी प्रमाण वृद्धों का वाक्य है।

अर्थ—अगर भावस्वामी उच्चस्थित यह हो तो उस के पूर्वांनीत दशा वर्ष में एक वर्ष अधिक करना चाहिए। अगर भावस्वामी नीच का हो तो पूर्वांनीत दशावर्ष में एक वर्ष हीन करना चाहिए।

दो दो स्वामी वाले राशि में विशेष कहुना यह तीसरा आशय है। क्या विशेष

कहना है इस में प्रमाण वृद्ध का वाक्य यह है-

<sup>\*</sup> CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Weda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

8

अर्थ-दो स्वामी वाले राशियों का निर्णय करते हैं। अगर भाव का एक स्वामी उसी राशि में हो और दूसरा स्वामी अन्यन्न हो तो दूसरे स्वामी तक दंशावर्ष ब्रहण करना चाहिए। अगर भाव ही में दोनों स्वामी पड़े तो दशावर्ष वारह होते हैं। इस से यह सिद्ध होता है कि एक स्वामी का भाव में रहना कार्योपयोगी नहीं है। अगर दोनों भावस्वामी स्वगृह से इतर स्थान में अलग अलग हों तो जिस स्वामी के साथ ग्रह हो वह वलवान होता है। अर्थात् उसी से लेकर दशा वर्प ग्रहण करना चाहिए। अगर दोनों स्वामियों में प्रहयोग वरावर हो तो राशि के वल से वली होता है। राशि के वल कहते हैं-

चर से स्थिर, स्थिर से द्विस्वभाव वली होता है। अगर राशि के बल में समता हो तो जिस का दशा वर्ष ज्यादा हो वह वली होता है। अगर एक स्वामी स्वोच्च में हो और दूसरा उस से अन्यत्र हो तो दूसरे की उपेचा करके उच्चस्थ ग्रह पर्य्य-न्त दशा वर्ष संख्या का ग्रहण करना चाहिए। इस तरह विचार कर जातक का

फलादेश करना चाहिए।

श्रथ द्विस्वामिकराशिमाह-वृक्षिकाधिपती द्वौ च कुजकेत् द्विजोत्तम । स्वमीनुपङ्गु कुम्मस्य पती हो चिन्द्येदिह्रज ॥

श्रथ राशिस्वामिन श्राह— सिंहादिषटकस्य पतिदिनेशः कर्कान्तषट्कस्य पतिर्निशेशः । ताभ्यां प्रदत्तः क्रमशोऽधिकारो ज्ञश्रक्रमौमेज्यशनैश्वरेभ्यः ॥ मेववृक्षिकयोर्भीमः शुक्रो वृषतुलाधिगः । कन्यामिश्रनयोः सौम्यः कर्कस्वामी च चन्द्रमाः ॥ सिंहस्याधिपतिः सूर्यो गुरुस्तु धनुमीनयोः । शनिर्वक्रस्य क्रम्भस्य कथितो गणकोत्तमैः ॥

श्रथ प्रहाणामुच्चस्थानानि-

श्रजब्रुष्मभृगाङ्गनाकुलीर मापवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः । दशशिखिमन्युक्तिथीन्द्रयांशैक्षिनवतिविंशतिभिक्ष तेस्तनीचाः ॥

उदाहरण-पूर्वोक्त उदाहरण में धहु छन्त राश्यादि = ८।१८।२१।२३ इतना है। लान के स्वामी बृहस्पति के राश्यादि = ४। १२।२९।९ इतना है। यहाँ लान को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई, इस छिये छरन राश्यादि को उस के स्वामी बृहस्पति के राश्यादि में घटाने से शेप=( ४।१२।२९।०९ )—( पा १८१२११३३) = ७१२४१७१४६ बचा । इस में राशि (७) के तुल्य वर्ष हुआ । शेष CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti

अंशाहि = (२४।०।४६) इतना हुआ, अब यहाँ अंशादि पर से मासादि ज्ञान के छिए अनुपात किया कि अगर अंश ३० में वारह मास पाते हैं तो शेप अंशादि में क्या =  $\frac{92(38198)}{30} = \frac{2(32)0188}{4} = \frac{92192192}{4} = \frac{921921921}{4} = \frac{92192192}{4} = \frac{9219219$ 

अतः छप्त का द्शा वर्षाद् = ७१११९१३३११२।

द्वितीय भाव मकर को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुई। अतः भाव (११२३११७१४) में उस के स्वामी शनि (११११३१२०५४) को घटाने से शेप = (११३३१७११४)-(१११३३१२०१४) = १०१९५६१२० इस में राशि (१०) के समान दशा वर्ष हुआ। अंशादि को १२ से गुणा कर ३० का माग दिया तो १२ (९१५६१२०) = १८११११४० प् = १९१५२१४०, यहां प्रथमखण्ड में भाग देने से छव्धमास ३, शेप = अ१९२१४० इस को तीस से गुणा किया तो दिः

नादि = ३० ( ४।५२।४० ) = ६ ( ४।५२।४० ) = २४।३१२।२४० = २९।१६।०० हुआ, अतः दशावपीदि = १०।३।२९।१६।००।

तृतीय भाव कुम्म को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई। अतः भाव राश्यादि (१०१२८१३१७) को उस के स्वामी शनि के राश्यादि (११११३१२०१५) चटानेसे शेष-(१९११३१०१५४)-(१०१२८१३१७)=(००१९५१७१४८), यहां राशि स्थान में ग्रून्य होने के कारण दशा वर्ष ग्रून्य हुआ। अंशादि को १२ से गुणा कर तीस का भाग दिया तो = १२ (१५१७१४८) = १ (१५१७१४८)

= र्वा१४१९६ = र्वा१५१३६, प्रथम खण्डमें भाग देने से मास=६, शेष = प्राप्त प्रथम खण्डमें भाग देने से मास=६, शेष =

को तीस से गुणा किया तो दिनादि = 30 (००।१५।३६) = ६ (००।१५।३६) = ००।९०।२१६ = १।३६।३६। अतः दशावर्षादि = ००।६।१।३३।३६।

चतुर्थं भाव मेष को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई। अतः भाव राश्यादि (००।३।८।५७) को उस के स्वामी मङ्गळ के राश्यादि (५।१।५९१२) में घटाने से शेष=(५।१।५९।०२)—(००।३।८।५७)=४।२८।५०।५ इस में राशि (४) के समान वर्ष हुआ। शेष अंशादि को वारह से गुणा कर तीस का भाग (४). Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

दिया तो  $\frac{32}{30}$  ( २८।५०।५ ) =  $\frac{2}{30}$  ( २८।५०।५ ) =  $\frac{32}{30}$  =  $\frac{32}{30}$ 

प्रथम लण्ड म भाग दन स लब्ध मास = ११, शष - प् का तास स गुणा कि

या तो दिनादि = ३० (२१४०११०) = ६ (२१४०११०) = १२१२४०१६० = १६१११०, अतः दशा वर्षादि = ४११११६११०।

पञ्चम भाव को मेप में होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई । अतः उस के स्वामी मङ्गळ के राश्यादि १११५६१२ में भाव राश्यादि ००१२८१३६०४ को घटाने से शेष = (५११४६१२)—(००१२८१३६०५) = ४१३१४५५७ इस में राशि ४ तुल्य वर्ष हुआ, शेष अंशादि को १२ से गुणा कर तीस का भाग दिया

= ( 3।४५।५७ ) = ६।९०।११४ = ७।३१।५४ , प्रथम खण्ड में भाग देने से छन्ध

मास=१, शेप = राइशास्य को तीस से गुणा किया तो दिनादि = रूप (राइशाप्य) = ६ (राइशाप्य) = १२११८६।३२४=१५११११२४, अतः दशा वर्षीदि=१११११११११२४

पष्ठ भाव चूप को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुई। अतः भाव राश्यादि = ११२३।१७१३ में उस के स्वामी शुक्र के राश्यादि श्री१।३५।३३ को घटाने से शेप = ९१२१।४१।४० हुआ, इस में राशि (९) के तुल्य वर्ष हुआ, शेष

अंज्ञादि को बारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो १२ (२१।४१।४०)

= र (२११४११४०) = ४२१८२१८० = ४३१२३१२० प्रथम खण्ड में भाग देने से छन्छ

मास = ८, शेष = श्रीत्र १, इसको तीस से गुणा किया तो दिनादि = १० (श्रीत्र १२०)

= ६ ( ६।२३।२० )=१८।१३८।१२०=२०।२०।००, अतः दशा वर्षाद्र=९।८।२०।२०।००। इसी तरह ससमादि भावों की भी दशा जाननी चाहिए ।

श्रथ चरदंशालेखनकमः---

पचमे पदकमात् प्राक्षप्रत्यक्तवं चरदशायाम् र।३।२९

भाषा—छर्गन से नवम स्थान अगर विषम प्रदीय हो तो छग्न, द्वितीय ...... इत्यादि क्रमसे चर दशा होतो है। अगर छप्न से नवम स्थान सम पदीय हो तो छग्न, द्वादश .... द्वादि उक्तम गणना से चर दशा होती है।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

यहाँ छरन धनु से नवम सिंह को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई।

#### श्रथ स्फुटचरदशाचकम्--

| राशि.      | ਬ.       | म.   | কু.  | मी.  | मे.  | 逗.   | मि.  | ৰ.   | सिं. | क.   | तु.  | 펼.   |
|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>ਰ</b> . | હ        | 90   | 00   | 8    | 8    | 9    | ą    | હ    | 0    | 9    | 9    | 2    |
| मा.        | 9        | ₹    | ξ    | 99   | 9    | 6    | 9.   | Ę    | 9    | 99   | 9    | 6    |
| दि.        | 99       | २९   | 9    | 9 8  | 94   | २०   | 98   |      | 00   | 90   | 90   | 94   |
| दं.        | 33       | 98   | 3    | 9    | 9    | २०   | 9    | ₹0   | 80   | ሂሂ   | 39   | 3 3  |
| ч.         | 92       | 3    | ३६   | 0    | २४   | 00   | 3 €  | 00   | ४८   | 93   | 3 8  | २२   |
| सम्बत्     | सं.      | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  | सं.  |
| 9964       | हेक्ट्र  | १९८३ | १९५४ | 8286 | 1883 | 3005 | 3008 | १००४ | 2605 | 2005 | ४०३३ | 3605 |
| सूर्य      | -<br>सू. | सू.  | सू.  | स्.  | सू.  | सू.  | सू.  | सू.  | स्.  | सू.  | सू.  | सू.  |
| ¥          | n.       | ড    | 9    | 0    | 2    | 90   | 6    | a    | 90   | 9    | 99   | 9    |
| 94         | ¥        | 8    | Ę    | २२   | v    | २ ७  | 98   | 94   | 9 Ę  | २७   | v    | २३   |
| ४६         | 98       | ąų   | 8    | 90   | 99   | 39   | ₹ ₹  | 43   | ३४   | २९   | 46   | 30   |
| 39         | ४३       | 38   | २२   | 22   | 38   | 38   | २२   | 2 3  | 90   | 2 2  | 46   | 20   |

इस के बाद सब मार्वों के केवल चरदशा वर्ष ज्ञानार्थ उदाहरण-प्रथम भाव धतु है इस का स्वामी बृहस्पति धनु से नवम सिंह में है अतः दशा वर्ष ८ हुआ। मकर राशि को सम पदीय होने के कारण उक्तम गणना सिद्ध हुई। इस का स्वामी शनि कुम्म का है, अतः उक्तम गणना क्रम से मकर से शनि पर्य्यन्त ११ हुई, अतः दशा वर्ष १० हुआ। कुम्म को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई। इस का स्वामी शनि और राहु दो हैं, उन में राहु मिथुन में है, और शनि मीन में है, यहाँ राहु के उच्च स्थान मिथुन होने के कारण "एकः स्वोच्चगतस्वन्यः परत्र यदि संस्थितः। प्राह्म तदोच्चलेटस्थं राशिमन्यं विहाय च ॥" इस कारिका से क्रम गणना से कुम्म से राहु पर्य्यन्त ५ हुआ, अतः दशावर्ष ४ हुआ। मीन सम पदीय है, अतः उक्रम गणना सिद्ध हुई उस के स्वामी बृहस्पति सिंह में हैं, मीन से सिंह तक उक्षम गणना से ८ हुआ, अतः दशावर्ष ७ आया। मेप को विषम पदीय होने

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई। इस का स्वामी मङ्गल कन्या में है, अतः सेष से कन्या तक क्रम गणना से ६ आया, अतः दशा वर्ष ५ हुआ।

घप को सम पदीय होने के कारण उरक्रम गणना सिद्ध हुई, इस का स्वामी शुक्र सिंह में है, अतः वृप से सिंह पर्य्यन्त उत्क्रम गणना से १० आया, अतः दशा वर्ष ९ हुआ। मिथुन को विपम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई। इस का स्वामी ब्रघ तुला में है, अतः मिथुन से तुला पर्यन्त क्रम गणना से ५ आया, अतः दशा वर्ष ४ हुआ। कर्क को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुई, इस का स्वामी चन्द्रमा धनुं में है, अतः कर्क से धनु पर्यन्त उत्क्रम गणना से ८ आया, अतः दशावर्षं ७ हुआ। सिंह को विषम पदीय होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई, इस का स्वामी रवि कन्या में है, अतः सिंह से कन्या पर्य्यन्त क्रम गणना से दो आया, अतः दशा वर्ष १ हुआ। कन्या को सम पदीय होने के कारण उन्क्रम गणना सिद्ध हुई, इस का स्वामी बुध तुला में है। अतः कन्या से तुला पर्व्यन्त उत्क्रम गणना से १२ आया, अतः दशा वर्ष ११ हुआ। तुला को विपम पदीय होने के कारण कम गणना सिद्ध हुई। इस का स्वामी शुक्र सिंह में है, अतः तुला से सिंह पर्य्यन्त क्रम गणना से ११ आया, अतः दशा वर्ष १० हुआ । वृश्चिक का स्वामी केतु, और मङ्गल है, वृश्चिक को सम पदीय होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुई। केतु धनु में और मङ्गळ कन्या में है। पर केतु को स्वोच्चस्थ होने के कारण उदाहरण में आया हुआ पूर्वोक्त प्रमाण से केतु सम्बन्धी आगत वर्ष ही वृश्चिक का दशा वर्ष होगा, अतः दृक्षिक से छेकर धनु तक उक्तम गणना से वारह आया, अतः दशा वर्ष ११ हुआ। अथ स्थूलचरदशाचक्रम्-

> कु. मी. मे. यू. मि. क. सि. क. म. वर्ष 90 8 v ¥ 9 8 9 सं. सं. सं. सं. ŧi. सं. सं-सं. सं. सं. सं. सं. 9 9863 2286 200 N W 88 ~ 29 620 60 N ~ a ~ सूर्य रा-4 ¥ ¥ 4 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 RE 斬. 39 39 39 39 39 39

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotfi

## श्रथ चरान्तर्दशामाह—

# याचद् विवेक-मावृत्तिर्भानाम् ॥ २६ ॥

विक-यानिति । भानां = राशीनां, विवेकं = चतुष्वत्वारिशद्धिकरातसंख्यां यावत् , त्रावृत्तिः = त्रन्तर्दशासंख्या भवति । त्र्यात् प्रतिराशि ये दशाव्दाश्वर-स्थिरादिदशासु तेवां द्वादशविभागेन द्वादशराशीनामावृत्तिभीवति ।

भाषा—प्रत्येक राशि की दशा में वारह राशियों की अन्तर्दशा होती है, अतः अन्तर्दशा की संस्या १४४ होती है।

#### श्रन्तर्दशाप्रमाणमाह वृद्धः---

## कृत्वार्कथा राशिदशां राशिसुक्ति क्रमाद्वदेत् । एवं दशान्तर्दशादि कृत्वा तेन फलं वदेत् ॥

भाषा—दशा वर्ष के द्वादशांश तुल्य अन्तर्दशा का मान उस राशि के मुहादशा में सब राशियों का होता है। यदि अन्तर्दशानयन में छग्न विषम पद में हो ठो क्रम से, सम पद में हो तो उस्क्रम से अन्तर्दशा छिखनी चाहिए।

### त्रय स्थूलचरान्तर्शाचकम्

| राशि             | ध.       | ध.       | कु.   | मी.      | मे.              | 펻.                | मि-     | ন.      | सिं.             | ন-         | ₫.    | 펻.        |
|------------------|----------|----------|-------|----------|------------------|-------------------|---------|---------|------------------|------------|-------|-----------|
| च.<br>मा.        | 0 6      | 0 5      | 0 6   | 0 6      | 0 6              | 0 6               | 0 6     | 0 6     | 0 %              | 0 0        | 0 0   | 0 0       |
| सम्बत्           | ਚਂ.      | —<br>सं. | सं.   | सं.      | सं.              | सं.               | ŧ.      | सं.     | ٠.               | सं.        | सं.   | सं.       |
| 19.64            | 9886     | 99.8     | 98 ह७ | 1986     | 19.56            | 9868              | 9900    | 0986    | 6036             | 1865       | 20,26 | १०३६      |
| सूर्यः           | सु.      | सू.      | सू.   | स्.      | सू.              | -<br>स <u>ु</u> . | सू.     | सू.     | —<br>सू.         | सू.        | सू.   | स्.       |
| ¥                | 9        | 9        | 4     | 9        | 9                | ¥                 | 9       | 9       | ч                | 9          | 9     | <u>ų</u>  |
| 94               | 94       | B100000  |       | 9000     | 9 %              | 90 00             | 1       | 94      | 94               | 1          | 1     | 94        |
| ४६<br>३ <b>१</b> | G 16 200 | ४६<br>३१ | 1     | ४६<br>३१ | ४६<br>३ <b>१</b> |                   | 107- BY | ₹<br>₹9 | ४६<br><b>३</b> १ | 3 <b>9</b> | 100   | <b>39</b> |

### श्रथ स्पष्टचरान्तर्दशाचक्रम्-

| राशि   | घ.          | म.    | কু.  | मी   | मे.  | 孠.    | मि   | • क•    | सिं  | - क. | तु.  | 필.   |
|--------|-------------|-------|------|------|------|-------|------|---------|------|------|------|------|
| व.     | 0           | 0     | 0    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| मा-    | 9           | 9     | 9    | 0    | v    | 9     | 9    | 0       | 8    | v    | 9    | 9    |
| दि.    | २४          | 28    | २४   | 28   | २४   | २४    | 28   | 128     | 128  | 28   | २४   | 28   |
| ₹.     | 9           | 9     | v    | 9    | 9    | 9     | 9    | 0       | 9    | 9    | 9    | v    |
| ч.     | 88          | ४६    | ४६   | ४६   | ४६   | ४६    | ४६   | ४६      | द्रह | ४६   | ४६   | 88   |
| सम्बत् | <b>ਥੰ</b> . | सं-   | सं.  | सं.  | सं.  | सं.   | सं.  | सं.     | ġ.   | सं.  | सं.  | सं.  |
| 4386   | १९६६        | 1866  | 98६७ | 1986 | 2986 | 99 68 | 0086 | 0086    | 6036 | 6086 | १९७२ | 98७३ |
| सुर्यः | सू.         | स्.   | सू.  | स्.  | स्.  | सू.   | सू.  | सू.     | सू.  | सू.  | सू.  | स्.  |
| ¥      | 9           | Sept. | 8    | 0    |      | 8     |      | Section | ·    | 200  | v    | ą    |
| 94     | 6           |       |      | २२   |      | 90    |      | २८      |      |      | 99   | 4    |
| ४६     | The same of | -     |      |      |      |       | 80   | 28      | 48   | 8    | 99   | 38   |
| 39     | 90          | 3     | 88   | ₹ ५  | २९   | 8     | ४३   | ₹6.     | २५   | 99   | ধূ ত | 8.3  |

# त्राथ विशेषज्ञापनाय राशीनामारूढापरपय्यीयं पदमाह— यावदीशाश्रयं पदमृत्ताणास् ॥ ३० ॥

वि०--- यावदिति । ऋक्षाणां = राशीनां, ईशाश्रयं यावत् = विचाराश्रयीभृतराशे-स्तदीरापर्य्यन्तं या संख्या तामीशाद्मे प्रणीय सा संख्या यत्र समाप्ता तद्राशिस्तद्-प्रह्रस्वामिकराशिः पदं स्यात् । नजु-ईशाश्रयाद्मे प्रणीयेत्यर्थः कथं सङ्गच्छते ? स्रत्रोच्यते यावच्चासावीशस्य यावदीशः यावदीश श्राश्रयो यस्य तवावदीशाश्रयं पद्-मिति समासावलभ्यत इति ॥ ३०॥

आपा—विचाराश्रयीभूत राशि से उस के स्वामी तक गिन कर जितनी संख्या हो उतनी फिर उस से गिन कर जिस राशि तक होगी, वही विचाराश्रयीभूत राशि का पद ( आरूढ ) होता है।

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में धनु लग्न है, उस का स्वासीत अनु से अवस्थ

स्थान सिंह में हैं, अतः सिंह से नवम स्थान धनु का पद हुआ अर्थात् मेप पद हुआ।

त्राथात्र विशेषमाह—

स्वस्थे दाराः ॥ ३१ ॥ स्तुतस्थे जन्म ॥ ३२ ॥

वि०—स्वस्थ इति । स्वस्थे = भावाच्चतुर्थस्थे तन्नाथे, दाराः = चतुर्थस्थानमेव पदं भवति । तथा सुतस्थे = भावात्सप्तमस्थे तन्नाथे, जन्म = दशमो राशिः (विचा-राश्रयीभृतभावादशमो राशिः) पदं भवति ॥ ३९-३२ ॥

भाषा—अगर विचारणीय भाव से उस का स्वामी चतुर्थ स्थान में हो तो भाव स्वामी युत चतुर्थ स्थान ही उस भाव का पह होता है।

तथा यदि विचारणीय राशि से सप्तम में उस का स्वामी हो तो विचारणीय

राशि से दशम राशि उस राशि का पद होता है ॥ ३१-३२ ॥

उदाहरण—काके १८४९ सन् १३३९ साल मार्गशुक्लतिया दण्डादिः = ३०।१८ तदुपरि चतुर्थ्या, मूलनचन्नदण्डादिः = ११।९८, रविवासरे श्रीस्यंशुक्तवृश्चिकांशका-चाः = ११।२६।४६, श्रीस्योंदयादिष्टवट्यः = ४७।०२, मयातस्=४९।४, मभोगः=६२।९,

श्रह्मिन् समये कस्यचिन्मत्स्नेहिनो जन्म जातम् ।

#### अन्म-कुण्डली



यहां सिंह का स्वामी रिव सिंह-से चतुर्थ वृश्चिक में है, अतः सिंह का वृश्चिक पद हुआ। तथा मेष का स्वामी मङ्गळ मेष से सप्तम तुला में है, अतः मेष से दृशवां मकर मेष का पद हुआ, ह्रवादि।

. श्रथ स्वस्थे दारा इत्यादिस्त्रेत्रे संख्याप्रहणव्यवस्थामाह—

सर्वत्र सवर्णा भावा राशयस्य ॥ ३३ ॥

चि०—सर्वत्रेति । सर्वत्र = सर्वहिमन् स्थाने ( श्रह्मिन् प्रन्थे' श्रादितोन्तं याव-C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri दित्यर्थः ), भावा राशयश्व, सवर्णा = एकादिसंख्यावोधकाक्षरगम्याः ( कटपयवर्गः : इत्यादिपूर्वप्रतिपादितौरवगम्या इत्यर्थः )।

तथा चकारात् भावा राशयथ सवर्णा वर्णदेन ( राशिना ) सहिता वर्णदंराशि-दशासहिता प्राह्माः ॥ ३३ ॥

भापा—इस प्रन्थ में आदि से लेकर अन्त तक सब जगह आब और राशियों की संख्या का पूर्व कथित कटपयवर्ग "इत्यादि वर्ण के अनुसार प्रहण करना चाहिए। तथा चकार से वर्ण दशा के साथ भाव राशियों का ग्रहण करना चाहिए।

### अय वर्णदराशिज्ञानार्थमाह वृद्धः-

श्रोजलग्नप्रस्तानां मेषादिर्गणयेत् कमात् । समलग्नप्रस्तानां मीनादेश्तकमादिति ॥ मेषमीनादितो जन्मलग्नान्तं गणयेत् सुधीः । तथैन होरालग्नान्तं गणयित्वा ततः परम्॥ पुंस्त्वेन स्रीतया वैते सजातीये उमे यदि । तर्हि संख्ये योजयीत वैजात्ये तु विशोधयेत्॥

मेषमीनादितः पश्चाद्यो राशिः स तु वर्णदः।

भाषा—अगर जन्म छन विषम राशि में पड़े तो मेषादिका क्रमसे गणना करनी चाहिए, अर्थात् यथावत् रहने देना चाहिए। अगर सम राशिमें पड़े तो उत्क्रम गणना करनी चाहिए, अर्थात् बारह में घटा कर जो शेप वचे वह छेना चाहिए। इसी तरह होरा छम को भी वना छेना चाहिए। अब पूर्व कथित प्रकार से बना हुआ जन्म छम और होरा छम दोनों यदि सम राशि या विषम राशि में पड़े तो दोनों का योग कर छेना चाहिए। अगर एक विषम और दूसरा सम में पड़े तो दोनों का अन्तर कर छेना चाहिए। इस तरह किया गया योग या अन्तर अगर विषम राशि में पड़े तो बही वर्णद हो जायगा। अगर सम राशि में पड़े तो वारह में घटाकर कर जो शेष चचे वह वर्णद होगा।

श्रथ भावलग्नायानयने मदीयः प्रकारः— हतं जन्मकालेष्टघट्यादिमानं रसैरकसंख्येश्व शून्याग्निभिश्व । फलं यत्प्रथङ्गंशकायं भवेत्तद्ववौ योजनीयं ततः संभवेयुः ॥ कमाद्भावहोराघटीलग्नकानि बुधन्यूह्प्रीत्यै मदीयः प्रकारः ॥

भाषा—जन्म काल का जो इष्ट घट्यादि हो इसको तीन जगह में रख कर क्रमसे छ, बारह और तीस से गुणा कर फल अंशादिक जो हो इसको तात्कालिक रिव में अलग २ जोड़ने से क्रमसे मावलग्न, होरालग्न और घटीलग्न हो जायों।

श्रत्रानयने वृद्धवाक्यम्—

सूर्योदयात्समारभ्य कलापञ्च प्रमाणतः । जन्मेष्टकालपट्यन्तं गणनीयं प्रयत्नितः ॥ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidli Varahasi ! ग्रेड्संट्र प्रयत्नितः ॥ श्रोजराशी यदा लग्नं सूर्यग्राश्यनुसारतः । समलग्ने जन्मलग्नायत्संख्या प्राप्यते द्विज।। भावलग्नं विजानीयाद्धोरालग्नं तदुच्यते । तथा सार्थद्विघटिकामितात् कालाद्विलग्नभात्॥ प्रयाति लग्नं तन्नाम होरालग्नं द्विजोत्तम । यञ्जन्म विषमक्षेषु सूर्योद्वे गणयेत् क्रमात् ॥ समलग्ने यदा जन्म गणयेजजन्मभाद् द्विज ॥

भापा—स्योंद्य से जन्म काल पर्यंन्त जो घट्यादिक हो उस में पाँच का भाग देने से लब्ध निहा होता है। शेप को ३० से गुणा कर पांच का भाग देने से लब्ध अंश होता है, फिर शेप को ६० से गुणा कर पांच का भाग देने से लब्ध कला होती है। पुनः शेप को ६० से गुणा कर पांच का भाग देने से लब्ध कला होती है। पुनं लब्ध रास्यादि को विपम लग्न हो तो लग्न में तथा सम लग्न हो तो सूर्य में जोड़ने से भाव लग्न होता है। एवं इष्ट घटधादि में शा से भाग देकर लब्ध रास्यादि को लग्न या सूर्य में जोड़ने से होरा लग्न होता है। पर ऐसा कहना सङ्गत नहीं है। क्यों कि इष्टघटी के वश प्रत्येक लग्न की प्रवृति सूर्योद्य से ही होती है। इस लिये रिव में जोड़ना ही ठीक है।

उदाहरण—पहले भावलग्नानयन का उदाहरण-इष्ट घटवादि=१७।२६ को छ से गुणा किया तो अंशादि फल = १०२ । १५'६ = १०४ ।३'६ अब अंश में २० से माग देने से राश्यादि फल = ३।१४ ।३६' इतना हुआ। इसको स्पष्टरिव = ५।१५ ।३६'।३१" में जोड़ने से भावलग्न = ९।०० ।२२'।३१" हुआ। इस में एक एक राशि को जोड़ने से इसका द्वादश भाव बनता है ॥

होराल्यानयन के उदाहरण—इष्ट घटवादि=१७।२६ को वारह से गुणा किया तो अंशादि फल = २०४ ।३१'२ = २० ९।१२' अब अंश में हर्न्ट का भाग देने से राश्यादि फल = ६।२९ ।१२' हुआ। इसको स्पष्ट सूर्य में जोड़ने से होरा लग्न = ००।१४।५८।३१ हुआ। इस में एक एक राशि को जोड़ने से इसका वारह भाव वनता है।

घटील्झानयनोदाहरण—इष्टं घटवादि १७।२६ को ३० से गुणा किया तो अंशादि फल = ५१°०।७८'० = ५२३°।०० अब अंश में तीस का भाग देने से राश्यादि फल = १७।१३°।००' यहां राशि स्थान में वारह से ज्यादा होने के कारण वारह से तष्टित कर के शेप ५ का प्रहण किया अतः राश्यादि फल = ५१३।०'० इसको तात्कालिक स्पष्ट रिव में जोड़ा तो घटी लग्न = १०।२८°।४'६।३१" हुआ। इस में एक २ राशि जोड़ने से इस का द्वादश भाव बनता है।

अब वर्णंद राशि जानने के लिये उदाहरण लिखते हैं — पूर्वोक्त उदाहरण में जन्मलग्न = ( ८।१८।२१।२३ ), और होरालग्न=( ००।१४।५८। ३१ ), यहां इन दोनों को विषम राशि में होने के कारण योग किया तो. ( ८।१८।२१।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

२३)+( ००।१४।५८।३१)=( ९।३।१९।५४) इतना हुआ। इस योग को सम रावि ( मकर ) में होने के कारण वारह में घटाया तो शेप=( २।२६।४०।६ ) बचा, अतः वर्णद राशि मिथुन हुआ।

एवं जन्म छम्र के धन भाव (११२६११७१९१) और होरालम के धन भाव (१११४१५८१११) दोनों को सम राशि में होने से वारह में घटाया तो जन्म छम्न का धन भाव = (२१६१४२१४५) और होरालम का धन भाव = (१०१९५१११२९) हुआ। इन दोनों को विषम में होने के कारण योग किया तो (२१६१४२१४९)+(१०११५१ ११२९)=(००१२११४४११४) हुआ। इसको विषम राशि (मेष) में होने के कारण यही धन भाव का वर्णद हुआ।

एवं जन्म लग्न के सहज भाव (१०।२८।१३।७) और होरा लग्न के सहज भाव (२।१४।५८।३१) इन दोनों को विपम में होने से योग किया तो (१०।२८।१३।७) +(२।१४।५८।३१) =(१।१३।१९।३८) हुआ, इसको सम राशि (छूपमें) होने के कारण बारह में घटाया तो (१०।१६।४८।२२) हुआ, इसको विपम राशि में होने के कारण यही सहज भाव का वर्णद राशि हुआ।

प्वं जन्म लग्न के बन्धु भाव (००।३।८।५७), होरा लग्न के वन्धु भाव (३।१४। ५८।३१), यहां होरा लग्न के वन्धु भाव को सम राश्चि (कर्क ) में होने के कारण वारह में घटाने से शेप (८।१४।१।२९), अब यहां शेप और लग्न के वन्धु भाव दोनों को विषम राश्चि में होने के कारण योग करने से योग फल=(००।३।८।५७) +(८।१५।१।२९)=८।१८।१०।२६ इस को विषम राश्चि (धनु) में होने के कारण यही वर्णद हुआ।

प्वं जन्म छप्न के सुत भाव (००।२८।१३।५), होरा छप्न के सुत भाव (४।१४। ५८।३१), दोनों को विषम में होने कारण योग करने से योग = (००।२८।१३।५) + (४।१४।५८।३१) = (५।१३।११।६६) को सम राशि (कन्या) में होने के कारण बारह में घटा कर शेष ६।१६।४८।२४ सुत भाव का वर्णद हुआ।

एवं जन्म लग्न के रिपु भाव ( ११२३।१७।१३ ), होरा लग्नके रिपु भाव ( १११४। ५८।३१ ) इन दोनों को सम राश्चि में होने के कारण अलग २ वारह में घटाने से शेष क्रमसे ( १०।६।४२।४७ ), ( ६११५।११२९ ) वचे । अव इन दोनों को विषम राश्चि में होने के कारण योग करने से योग फल ४।२१।४४।१६ को विषम राश्चि (सिंह ) में होने के कारण यही वर्णंद राश्चि हो गया।

सप्तमादि भावों का वर्णंद राशि क्रमसे छप्तादि भावों के समान ही होता है। अतः उसका उदाहरण स्वयं विज्ञ छोग समझ जायों।

### श्रथ पूर्वानीततन्वादिभावाः—

| भावाः | त.         | घ.  | स.       | <b>a</b> . | ਚੁ. | रि.      | जा.        | 뀾. | घ. | क.      | आ.         | व्य.          |
|-------|------------|-----|----------|------------|-----|----------|------------|----|----|---------|------------|---------------|
| W     | 6          | 9   | 90       | -          |     | 9        | 2          | 3  | ×  | 8       | 8          | <u>-</u><br>و |
| श्रं. | 96         | २३  | २८       | 3          | २८  | २३       | 96         | २३ | २८ | TY.     | २८         | २३            |
| क.    | <b>२</b> ३ | 9 X | प २<br>७ | ८<br>५७    | 12  | 93<br>93 | <b>२</b> ३ | 94 | ७  | ५<br>५७ | प्र<br>प्र | 93            |

#### श्रथ होरालग्नस्य द्वादशभावाः-

| भावाः        | त. | ម.      | स.       | ब.       | ਜ਼ੁ.    | રિ.     | जा.         | 편. | ਬ.      | क. | आ.       | व्य.       |
|--------------|----|---------|----------|----------|---------|---------|-------------|----|---------|----|----------|------------|
| रा.<br>श्रं. | 98 | 9<br>9× | ع<br>9 % | 3<br>9 8 | ४<br>१४ | 4<br>98 | <b>E</b> 98 | 98 | ر<br>98 | 98 | 90<br>98 | 9 9<br>9 8 |
| क.           | 39 | 46      | 46       | 46       | ५८      | 46      | 45          | ५८ | ५८      | 46 | ४८       | 46         |

### श्रथ वर्णदराशिचकम्-

| भावाः        | त.               | घ. | स.         | ਕ. | ਚੁ. | रि.      | जा.     | 편.       | ध. | क. | आ. | व्य.      |
|--------------|------------------|----|------------|----|-----|----------|---------|----------|----|----|----|-----------|
| रा.          | -<br>२<br>२६     |    | 90         | 6  | Ę   | 8        | 2       | 0        | 90 | 6  | w  | ٧         |
| <b>श्चं.</b> | २ <b>६</b><br>४० | 39 | 98         | 96 | 9 8 | ٦9<br>٧٧ | ₹<br>26 | २१<br>४४ | 96 | 96 | 96 | २ 9<br>४४ |
| क.<br>वि.    | 80               | 98 | ۶ <b>۲</b> | २६ | २४  | 9 6      | Ę       | 98       | २२ | २६ | २४ | 9 8       |

श्रथ वर्णद्दशाज्ञानप्रकारमाह— होरालग्नभयोर्नेयाऽदुर्वलाद् वर्णदा दशा । यत्संख्यो वर्णदो लग्नात्तत्त्तंख्या क्रमेण वै ॥ क्रमन्युत्क्रमभेदेन दशा स्यात्पुरुषक्षियोः।

चि॰—होरालग्नभयोरिति । होरालग्नभयोः = होरालग्नजन्मलग्नभयोर्गध्ये, श्रदुर्वलात् = वंलवतः सकाशात् वर्णदा दशा भवति । लग्नात् = वलवतो लभाद्ये, वर्णदः = वर्णदराशिः, यत्सङ्गवः = यावत्संख्यो भवेतः तत्तत्संख्या = तावती तावती CC-0. Swami Almanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri संख्या पुरुषस्त्रियोः = श्रोजसमयो राश्योर्मध्ये, क्रमव्युत्क्रममेदेन = क्रमक्रमेण व्युत्क-मक्रमेण च दशा स्यात् । श्रत्रायं भावः—यथा चरदशानयने "नाथान्ताः समाः" तथाऽत्र "वर्णदान्ताः समाः" इति कृत्वा दशाऽऽनेतन्येति ।

भाषा—जन्म लग्न और होरा लग्न इन दोनों में जो वलवान् हो उस से वर्णस् दशा की प्रवृत्ति होती है।

अगर वळी छम्न का राशि विषम हो तो क्रमसे सम हो तो उस्क्रमसे चर दशा की तरह "वर्णदान्ताः समाः" इस नियम के अनुसार वर्णद दशा होती है।

अगर वर्छी छान विषम हो तो क्रमसे सम हो तो उत्क्रमसे दशा छिखनी

चाहिए।

उदाहरण—जन्म लग्न = (८।१८।२१।२३), होरा लग्न = (००।१४।५८।३१), इन दोनों में "अग्रहात्सग्रहो ज्यायान्" इस नियम के अनुसार जन्म लग्न में चन्द्र और केतु को होने के कारण जन्म लग्न वली हुआ। यहां जन्म लग्न को विषम राशि (धनु) में होने के कारण वर्णद दशा क्रमसे (धनु, मकर, क्रम्भ") लिखी जायगी।

यहाँ जन्मलग्न = (८११६१२१२३), को विषम (धनु) राशि में होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई। अतः लग्न के वर्णद राश्यादि (२१२६१४०१६) में जन्मलग्न (६१२६१२१३) को घटाने से शेप = (६१०८११८१३) बचा, इसमें राशि तुल्य (६) वर्ष हुआ। शेप अंशादि (८११८१३) को वारह से गुणा कर तीस का माग दिया तो  $\frac{92}{30} = \frac{2}{9} \frac{(८19८183)}{9} = \frac{98138128}{9} = \frac{98138128}{9} = \frac{98138128}{9}$  यहां प्रथम खण्ड में भाग देने से लब्ध मास = ३, शेप = (११३७१२६) को तीस से गुणा किया तो दिनादि =  $\frac{30}{2}$  (११३७१२६) =  $\frac{30}{2}$ 

एवं धन भाव = (९।२३।१७।१५) कों सम राशि (मकर) में होने के कारण उत्क्रम गणना सिद्ध हुई। अतः भाव में वर्णद को घटाने से शेप = (९।२३।१७।१५)-(००। २१।४४।१४) = (८।२।३३।१), वचा, इस में राशि (८) के तुल्य वर्ष हुआ। शेप अंशा-

दि ( २।३३।१ ) को वारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो =  $\frac{92 (2|33)9}{30}$  =  $\frac{2(2|33)9}{2}$  =  $\frac{2(2|33)9$ 

(००।६।२) फो ३० से गुणा किया तो दिनादि = ३० (००।६।२) = ६ (००।६।२) =

00|३६|१२, अतः वर्षादि दशा =८|१|००|३६|१२ हुई । CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nadhi Varanasi. Digitized by eGangotri प्वं सहज भाव १०१२८।१३।७ को विषम राशि (कुम्म) में होने के कारण क्रम गणना सिद्ध हुई। अतः उस के वर्णद राश्यादि = (१०।१६।४८।२२) में भाव को घटाने से शेष ११।१८।३५।१५ बचा, इस में राशि (११) के समान दशा वर्ष हुआ। शेष अंशादि (१८।३५।१५) को वारह से गुणा कर तीस का भाग दिया तो १२ (१८।३५।१५) = २ (१८।३५।१५) = ३६।७०।३० = २०।१०।३०, यहां प्रथम खण्ड में

आग देने से छब्ध मास=७, शेप प्, को तीस से गुणा किया तो दिनादि = ३० (२११०१३०) =६ (२११०१३०)=(१२१६०११८०)=१३१३१००, अतः दशा वर्षादि=
१११७११३१३१०० हुआ। इसी प्रकार अन्य मार्वों की भी दशा छानी चाहिए।

### श्रय वर्णद्दशाचकम्-

| भावाः                                          | ម.               | म-       | कु.     | मी- | में. | 逗.       | 衻.  | ন-  | सिं. | क.<br>— | ਰ•  | 逗.  |
|------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----|------|----------|-----|-----|------|---------|-----|-----|
| वर्षाणि<br>मासाः<br>दिनानि<br>दण्डाः<br>पत्ताः | 3<br>8<br>8<br>8 | 9 0 W    | 9 97 97 | 99  | 3    |          |     |     |      |         |     |     |
| सम्बत्                                         | सं.              | -<br>सं. | सं.     | सं. | सं.  | सं.      | सं. | सं. | ₹.   | सं.     | ŧ.  | सं. |
| १९६५                                           |                  |          |         |     |      |          |     |     |      |         |     |     |
| सूर्यः                                         | सू.              | सू.      | सू.     | सू. | सू.  | सू.<br>— | सू. | सू. | सू.  | सू.     | सू. | सू. |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          |                  |          |         |     |      |          |     |     |      |         |     |     |

## त्रय भाषवादमाह— न प्रहाः॥ ३४॥

वि० नेति । प्रहाः = खेटाः, न=सवर्णा न भवन्ति । स्रत्र द्वावाशयौ तत्र-यथा भावा राशयश्व संख्यावोधकाक्षरगम्यास्तथा प्रहा न किन्तु प्रसिद्धपदावगम्या एवेत्यर्थः, इति प्रथमाशयः । एवं यथा भावा राशयथ्व सवर्णा वर्णदराशिसमन्वितास्तथा प्रहा न, अहाणां वर्णदराशयो न भवन्तीत्यर्थः, इति द्वितीयाशयः ॥ ३४ ॥

भाषा—जिस तरह भाव और राशियों की संख्याकटपयादि वर्णसे जानी जाती हैं उस तरह प्रह अन्तरों से नहीं जाने जाते । तथा जिस तरह भाव और राशियों की वर्णद दशा बनती है, उस तरह प्रहों की नहीं ॥ ३५॥

# श्रथ होरादिज्ञानायाह— होराद्यः सिद्धाः ॥ ३४ ॥

वि॰ होरादय इति । होरादयः = होराद्रेष्काणादयः, सिद्धाः = शास्त्रान्तरप्रसिद्धाः ( विज्ञेयाः ) ॥ ३५ ॥

भाषा—होरा, द्रेष्काण आदि शास्त्रान्तर प्रसिद्ध यहां भी समझना चाहिए। त्रथ प्रसङ्गाद्मन्यान्तरोक्तहोरादयो लिख्यन्ते

#### तत्र प्रथमं होरामाह—

राशेरर्द्धभवेद्धोरास्ताश्च तुर्विशतिः स्यताः । मेषादि तासां होराणां परिवृत्तिद्वयं भवेत् ॥ सूर्येन्द्रोविषमे राशौ समे तिद्वपरीतकम् । पितरश्चन्द्रहोरेशा देवाः सूर्यस्य कीर्तिताः ॥

भाषा—राशि का आधा होरा होती है अतः वे वारह राशियों में चौवीस होती हैं, उन होराओं की दो परिचृत्ति होती हैं। विषम राशि में पहले १५ अंश तक सूर्य होरा होती है। उसके बाद ३० अंश तक चन्द्र होरा होती है। सम राशि में उस के विषरीत होरा होती है। अर्थात् पहले १५ अंश तक चन्द्र और उसके बाद ३० अंश तक रिव की होरा होती हैं। चन्द्र होरा के स्वामी पितर हैं और सूर्य होरा के स्वामी देवता हैं।

इति महर्षिजैमिनिप्रणीतजैमिनिस्त्रटीकायां प्रथमाः याये प्रथमः पादः ।

# अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः।

तत्र प्रथममात्मकारकनवांशमालंब्य प्रहाणां फलं वाच्यमित्याह-अथ स्वांशो प्रहाणाम् ॥ १ ॥

वि॰--ग्रथेति । ग्रथ = ग्रनन्तरं, स्वांशः = ग्रात्मकारकाश्रितांशः ( स्वस्या-त्मकारकस्य योंऽशो नवांशः ) तस्मादिति शेषः । प्रहाणां = रव्यादिखेटानां, फलं विचार्यमिति शेषः ॥ १ ॥

आंपा-अव इस के अनन्तर आत्मकारक प्रहों के नवांश पर से प्रहों का फल विचारना चाहिए॥१॥

श्रयात्मकारकाश्रितमेषादिनवांशफलान्याह—

पञ्च मूषिकमार्जाराः॥ २॥ तत्र चतुष्पादः॥ ३॥

वि॰—पञ्चेति । पञ्च = मेषः ( श्रात्मकारकांशे चेत् ), मूषिकमार्जाराः=उन्दुः रुविदालाः, दुःखंदा भवन्ति ।

तत्रेति । तत्र = वृषः ( श्रात्मकारकांशी चेत्तदा ) चतुष्गदः = वृषादयः सुखदा

भवन्ति ॥ २-३ ॥

5.

भाषा-अगर अत्मकारक प्रह का नवांश मेष राशि का हो तो चूहों और वि-ळाड़ों से दुःख होता है।

अगर आत्मकारक ग्रह का नवांश वृष का हो तो चार पांव वाले पशु सुख देने

वाले होते हैं॥ २-३॥

मृत्यो कण्डूः स्थौल्यञ्च ॥ ४ ॥ द्रे जलकुष्टादिः ॥ ४ ॥ वि०-मृत्याविति । मृत्यौ = मिथुने ( त्रात्मकारकांशे चेत्तदा ), कण्डः = कण्डूरोगः, स्थौल्यं = शरीरस्थौल्यञ्च भवति।

दूर इति । दूरे = कर्ने ( आत्मकारकांशे चेत्तदा ), जलकुष्टादिः = जलमय

कुष्टरोगध्य भवति ॥ ४-५ ॥

भाषा-यदि आत्मकारक का नवांश मिथुन में हो तो दाद, खुजली, आदि रोग तथा शरीर में स्थील्य होते हैं।

अगर आत्मकारक ग्रह का नवांश कर्क में पड़े तो जल से भय और कुष्ठादि रोग

होते हैं ॥ ४-५॥ शेषाः श्वापवानि ॥ ६ ॥ सृत्युवन्जायानिकगुश्च ॥ ७ ॥ वि०-शेषा इति । शेषाः = सिंहः (स्वांशे चेत्तदा ) श्वापदानि = श्रूनकादयो

दुःखदा भवन्ति ।.

मृत्युवदिति । जाया = कन्या ( आत्मकारकांशे चेत्तदा ) मृत्युवत् = मिथुनांश-कवत् ( मिथुने प्रतिपादितफलवत फलं ज्ञेयमित्यर्थः ), तथा श्राग्निकणव्य = श्राग्निक-योन दुःखं भवतीति ॥ ६-७ ॥

भाषा—यदि आत्मकारकांशक में सिंह होतो कुक्कुरादि जानवरों से भय होता है। अगर आत्मकारकांशक में कन्या पढ़े तो मिथुन के समान फल होता है। तथा अग्नि का भय होता है॥ ६-७॥

लामे वाणिज्यम् ॥ ८ ॥ अत्र जलसरीस्त्रवाः स्तन्यहानिः ॥ ६ ॥ वि० — लाम इति । लामे = तुलांशे ( श्रात्मकारकांशे ), वाणिज्यम् = वाणिज्य-वान् स्यात् ।

श्रत्र = वृक्षिकांशे (श्रात्मकारकांशे सित ), जलसरीसृपाः = जलसर्पाद्यः (दुःखदा भवन्ति ), स्तन्यहानिः = मानृदुग्धहानिक्ष भवति ॥ ८-९ ॥

भाषा—यदि आत्मकारक के नवांश में तुला हो तो वाणिज्य से लाभ होता है। अगर आत्म कारक के नवांश में वृश्चिक पड़े तो जल, सपें आदि जन्तुओं से भय होता है। तथा माता के दुग्ध की हानि होती है॥ ८-९॥

# समे वाहनादुचाच पतनम् ॥ १० ॥ जलचर-खेचर-खेट-कण्डू-दुष्टग्रन्थयश्च रिष्के ॥ ११ ॥

वि०—सम इति । समे = धनुषि (कारकांशे चेत्तदा ), वाहवात् = प्रश्वादेः, उचात् = उच्यप्रदेशाच, कमात् पतनं = किश्चिद्धस्तुसंलग्नपूर्वकं पतनं भवति, न शीप्रम् ।

रिष्फे = मकरांशे (कारकांशे चेत्तदा), जलचरखेचरखेटकण्ड्रदुष्टमन्थयः = ज-लचराः मत्स्यादयो जलजन्तवः, खेचराः पक्षिणः, खेटाः प्रहाः, दुःखदा भवन्ति, तथा कण्ड्रदुष्टमन्थिरोगाश्च कराङ्क्रगण्डादिकरोगाश्च भवन्ति ।

भाषा-यदि आत्मकारक के नवांश में धनु हो तो घोड़ा आदि वाहन तथा उच स्थान से क्रमसे (धीरे धीरे कहीं कहीं रुक कर पतन होता है )।

अगर आत्मकारक के नवांश में मकर हो तो जल जन्तु, पत्ती तथा प्रह दुःखं दायक होते हैं। और कण्डू रोग दुष्ट प्रन्थि (गण्डमालादि) का भय होता है १०-११

तंड़ागाद्यो धर्मे ॥ १२ ॥ उच्चे धर्मनित्यता कैचल्यञ्च ॥ १३ ॥

वि०—तंदागादय इति । धर्में = कुम्मे (कारकांशे चेत्तदा ), तदागादयः = तदागवापीकूपादिसम्पादका भवन्ति ।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

उच्चे = मीने ( कारकांशे चेत्तदा ), धर्मनित्यता = धर्मनित्यत्वं, कैवल्यं = मो-क्षश्च भवति ॥ १२-१३ ॥

भाषा—यदि आत्मकारक का नवांश कुम्म राशि में पड़े तो पोखर, कूआं आदि खुद्वाता है।

अगर सीन में पड़े तो धर्म में नित्यता और मोच को पाता है ॥ १२-१३ ॥

श्रथ कारकांशे प्रहस्थित्या फलान्याह— तत्र रवी राजकार्यपरः ॥ १४ ॥ पूर्णेन्दुशुक्रयोभोंगी विद्याजीवी च ॥ १४ ॥ धातुवादी कोन्तायुधो विद्वजीवी च भोमे ॥ १६ ॥ विष्यजस्तन्तुवायाः शिल्पिनो व्यवहारविद्श्य सौम्ये ॥ १७ ॥ कर्मज्ञाननिष्ठा वेद्विद्श्य जीवे ॥ १८ ॥ राजकीयाः कामिनः शतेन्द्रियाश्य शुक्रे ॥ १६ ॥ प्रसिद्धकर्माजीवः शनो ॥ २० ॥ धातुष्काश्योराश्य जाङ्गलिका सौहयन्त्रिणश्च राहो ॥ २१ ॥ गज्ञव्यवहारिष्श्योराश्य केतो ॥ २२ ॥

विश्—तत्रेति । तत्र = तस्मिन्कारकांशे, रवौ = सुर्ये, राजकार्यपरः=राजकार्य-विधायकः स्यात् ।

पूर्णेन्दुशुक्रयोः=पूर्णचन्द्रभागेवयोः कारकांशे स्थितयोः सतोः, भोगी=भोगवान् , विद्याजीवो = विद्योपार्जितवित्तादिनां जीवननिर्वाहकारकः स्यात् ।

भौमे = कुजे, कारकांशे सित, धातुवादी = रसायनविद्यांशाता, कौन्तायुधः = कुन्तनामकशस्त्रधारणकर्ता, विद्वकृतजीवनवांश्व स्यात् ।

सौम्ये = बुधे कारकांशे सति, वणिजः = वणिक्कर्मकर्तौरः, तन्तुवायाः=कुवि-न्दाः, शिल्पिनः = चित्रनिर्माणकर्मकुशलाः, व्यवहारविदः = व्यावहारिकाश्च भवन्ति । कोवे = गुरौ कारकांशे सति, कर्मज्ञाननिष्ठाः = कर्मज्ञाननिष्ठिकाः, वेदविदः =

वेदज्ञातारखः भवन्ति ।

6

शुके = मृगौ कारकारी सति, राजकीयाः = राजधिकारवन्तः, कामिनः=श्रनेक-योषिल्लिप्सवः, शतेन्द्रियाः = शतवर्षजीविनश्च भवन्ति ।

शनौ = शनैश्वरे कारकांशे सति, प्रसिद्धकर्माजीवः = ख्यातकर्माजीवः स्यात् । राहौ = विद्युन्तुदे कारकांशे सति, धातुष्काः = धतुर्विद्यायां कुशलाः, चौराः = तस्कराः, जाङ्गलिकाः = विषवैद्याः, लोह्यन्त्रिणः = लोहयन्त्रनिर्माणकर्तारश्च स्युः । केतौ = कारकांशे सित, गजन्यवद्दारिणः = हस्तिक्रयविक्रयविधायकाः, चौराश्च भवन्ति ॥ १४-२२ ॥

भाषा—यदि आत्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो राजकार्य कर्ता होता है।
पूर्ण चन्द्रमा और शुक्र हो तो भोग करने वाला और विद्या से जीविका चलाने
वाला होता है।

मङ्गल हो तो रसायन विद्या जानने वाला, वर्जी रखने वाला और अग्नि से जी-विका करने वाला होता है।

बुध हो तो क्यापार करने वाला, कपड़ा बिनने वाला, चित्र शास्त्र को जानने वाला और न्यापार में पण्डित होता है।

बृहस्पति हो तो ज्ञान में श्रद्धा रखने वाला, वेद को जानने वाला होता है। श्रुक्त हो तो राजकर्म करने वाला, कामी और सौ वर्प जीने वाला होता है। इनि हो तो प्रसिद्ध कर्म से जीविका करने वाला होता है।

राहु हो तो धनुष तीर रखने वाळा, चोर, विपविद्या जानने वाळा और छोहे का यन्त्रादि बनाने वाळा होता है।

केतु हो तो हाथियों का क्रय, विक्रय करने वाला और चोर होता है ॥ १४-२२ ॥

#### श्रथात्रयुद्धवाक्यम्---

कारकांशे यदा स्विस्तिष्टति द्विज वीर्यंयुक् । श्रादावन्ते पुमान् सोऽपि राजकार्येषु तत्परः। कारकांशे तु पूणन्दुर्दैत्याचार्येण वीक्षितः । शतभोगी भवेत्सोऽथ विद्याजीवी भवेदि्द्वज । कारकांशे यदा भौम वलाढथेन युतेक्षितः । रसवादी कुन्तधारी विह्वकृज्जीवनं भवेत् ॥

कारकांशे यदा सौम्यः तिष्ठत्येव वलाट्यकः । शिल्पको व्यवहारी च वणिक्कृत्यपरी द्विज ॥

कारकांशे गुरौ विष्ठ कर्मनिष्ठापरो भवेत् । सर्वशास्त्राधिकारी च विख्यातः क्षितिमण्डले॥ कारकांशे यदा शुक्रः राजमानी सदाभवेत्। सदिन्द्रियः शताब्दायुः कथनीयं द्विजोत्तम॥ कारकांशे यदा सौरर्मृत्युनोके प्रसिद्धिमान् । महतां कर्मणां वृत्तिः क्षितिपालेन पूजितः॥ कारकांशे यदा राहुर्धनुर्धारी प्रजायते ।. जांगहयलौहयन्त्रादिकारकश्चौरसङ्गमी ॥ कारकांशे यदा केन्दित्वति द्विजसत्तम । व्यवहारी गंजादीनामुशन्ति परद्रव्यके ॥

श्रथ कारकांशस्थितराहुयुताकें ग्रुभग्रहाथवलोकिते फलान्याह— रविराहुम्यां सर्पनिधनम् ॥ २३ ॥ श्रुभद्दऐ तिन्नवृत्तिः ॥ २४ ॥ श्रुभमात्रसम्बन्धाज्ञाङ्गलिकः ॥२४॥ कुजमात्रहष्टे गृहदाहकोऽग्निदो चा॥ शुक्रहच्टे न दाहः ॥ २७ ॥ शुरुहच्टे त्वासमीपगृहात् ॥ २८ ॥

चिं - रिवराहुभ्यामिति । रिवराहुभ्यां = सूर्थविधुन्तुदाभ्यां कारकांशस्थिताभ्यां ( राहुसहितरवी कारकांशग इत्यर्थः ), सर्पनिधनं=सर्पान्मरणं स्यात् ।

ग्रुभदृष्टे=ग्रुभग्रहावलोकिते (कारकांशस्थितराहुसहितसूर्य इत्यर्थः ) तिकृतिः= सर्पनिधननिवृत्तिः स्यात् (सर्पाक्षधनं न भवेदित्यर्थः )।

शुभमात्रसम्बन्धात् = केवलशुभग्रहसम्बन्धात् ( कारकांशगयोः रविग्रह्वोः शुभ-मात्रसम्बन्धादित्यर्थः ) जाङ्गलिकः=विषवैगः स्यात् ।

कुजमात्रदृष्टे = केवलभौमावलोकिते (कारकांशे रिवराहुभ्यां युते कुजमात्रदृष्ट इत्यर्थः), गृहदाहकः भवतद्गधकर्ता, वा श्राग्निदः=गृहदाहायाग्निदः स्यात्। शुक्रदृष्टे=भागवावलोकिते, व दाहः=गृहदाहको न स्यात्।

गुरुदृष्टे=यृहस्पतिदृष्टे, श्रासमीपयृहात् = समीपयृहं यावत् दाहकः स्यात् ( केवलं स्वयृहस्यैव दाहको न किन्तु समीपवर्तियृहस्यापि दाहक इत्यर्थः ) ॥ २३—२८ ॥

भाषा—अगर कारकांश में राहु से युत रिव हो तो सर्प से मृत्यु होती है। अगर कारकांश में रिव राहु से युत होकर शुभ दृष्ट हो तो सर्प से मरण नहीं होता है।

अगर कारकांश में स्थित राहु से युत रिव को केवल शुभ ग्रह से ही सम्बन्ध हो तो विपवैद्य होता है।

अगर कारकांश में स्थित राहु से युत रिव केवल मङ्गल से देखा जाता हो तो वर जलाने वाला या घर जलाने के लिये आग देने वाला होता है।

अगर कारकांश स्थित राहु से युत रिव कुज से दृष्ट होकर शुक्र से भी देखा जाता हो तो गृह दाह करने वाला नहीं होता है।

अगर कारकांश स्थित राहु युत रवि कुज दृष्ट होकर बृहस्पति से भी देखा जाता हो तो अपना घर को जला कर स्वगृह के समीपस्थ गृह को भी जलाता है ॥२३-२८॥

#### श्रत्र वृद्धवाक्यम्-

कारकांशे तमोभान् शुभवड्वर्गसंयुतौ । विषवेद्यो भवेजूनं विषद्दर्ता विचक्षणः ॥ भौमेक्षिते कारकांशे भावुस्वर्भावुसंयुते । श्रन्यग्रहा न पश्यन्ति स्ववेश्मपरदाहकः ॥ यदि सौम्बेक्षिते स्वांशे विद्वदे नेव जायते । पापक्षे तु गुरोहंष्टे समीपग्रहदाहकः ॥

श्रय गुलिकसहितकारकांशे फलमाह

CC-0. Swain HI GRAN GAREN GAREN Sands. Digitized by eGangotri

विo —सगुतिक इति । सगुतिके=गुतिकसहिते कारकांशे, विषदः=परस्मै विष-दाता. वा=अथवा, विषहतः = स्वयं विषेण हतः स्यात् ॥ २९ ॥

आपा—अगर गुलिक से युत कारकांश हो तो वह दूसरे को विच देने वाला होता है, या स्वयं विष खाकर मर जाता है ॥ २९ ॥

श्रथ गुलिक्युते कारकांशे चन्द्रादिग्रहद्दष्टिवशात्फलमाह— चन्द्रदृष्टे खौरापहृतधनश्चौरो वा ॥ ३० ॥ चुधमात्रदृष्टे बृहद्वीजः ॥ ३१ ॥

विo—चन्द्रदष्ट इति । चन्द्रदष्टे = सगुतिके कारकांशे चन्द्रेण दष्टे, चौरापहत-धनः = तस्करैनीतधनः, वा चौरः = स्वयमेव चौरः स्याद ।

चुधमात्रदष्टे = सगुलिके कारकांशे केवलवुधेनेव दष्टे, वृहद्वीजः—स्थ्लवृषणः स्यात्॥ ३०---३१॥

आपा—यदि गुलिक सहित कारकांश चन्द्रमा से देखा जाता हो तो उसका धन चोर हरण कर छेता है, या स्वयं चोरी करने वाला होता है ।

अगर गुलिक सहित कारकांश पर केवल बुध की दृष्टि हो तो उसका वड़ा अण्ड-कोश होता है ॥ ३०–३१ ॥

, श्रथ गुलिकज्ञानप्रकारो वृद्धैरुकः—

रविवारादिशन्यन्तं गुलिकादि निरूप्यते । दिवसानष्टथा कृत्वा वारेशाद्गणयेत्क्रमात् ॥ श्रष्टमोंऽशो निरीशः त्याच्छन्येशो गुलिकः स्मृतः ।

रात्रिरप्यष्टघा सक्ता नारेशात् पञ्चमादितः ॥

गणयेद्द्यमः खण्डो निष्पतिः परिकीर्तितः । शन्यंशो गुलिकःप्रोक्तो गुर्वशो यमघण्टकः॥ भौमांशो मृत्युरादिष्टो रव्यंशः कालसंज्ञकः। सौम्यांशोऽर्धप्रहरकः स्पष्टकर्मप्रदेशकः॥

भाषा—रिववार से छेकर शनैश्वर पर्यन्त गुल्किवादि योग का निरूपण करते हैं। यदि दिन में इष्ट काळ हो तो दिन मान को आठ भाग करके इष्ट दिन के क्रमसे सात अह सात खण्डों के स्वामी होते हैं। आठवाँ भाग स्वामी से वर्जित होता है, अर्थात् उस का कोई स्वामी नहीं होता है। उन सातो भागों में जिस का शनि स्वामी हो वह काळ गुळिक कहळाता है।

इसी प्रकार यदि रात्रि में इष्ट काल हो तो रात्रि मान को आठ साग करे और उस दिन जो वार हो उस से पाँचवां चार आदि कर के क्रमसे सात खण्डों के स्वामी होते हैं। अष्टम भाग स्वामी से रहित है। उन सातो आयों में जो शनि का भाग हो वह गुल्कि होता है, बृहस्पति का भाग यमघण्टक होता है, मङ्गल का आग अस्तु संज्ञक CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digital by स्टूल संज्ञक होता है, रवि का आग काल संज्ञक होता है और बुध का आग अर्धप्रहर संज्ञक होता है।

ध्यथ सूर्योदिवारे गुलिकखण्डसंख्यामाह—

आपा—अगर दिन से इष्ट काल हो तो रज्यादि नारों में क्रमसे अधापाशशशाय ये गुळिक खण्ड संख्या होती हैं। अगर रात में इष्ट काल हो तो रज्यादि नारों में क्रमसे शशायाधापा ये गुळिक खण्ड संख्या होती हैं।

इस से सिद्ध होता है कि रविवार के दिन, दिन के सातर्वे भाग में और रात्रि के

तीलरे साग में गुलिक योगं रहता है।

सोमवार के दिन, दिन के छुट भाग में और राजि के द्वितीय भाग में गुलिक योग रहता है।

बुधवार के दिन, दिन के चतुर्थ भाग में और राज्ञि के सप्तम आग में गुलिक योग रहता है।

बृहस्पित् के दिन, दिन के तृतीय भाग में और रात्रि के छुटे भाग में गुलिक

योग रहता है।

ď.

, शुक्र के दिन, दिन के द्वितीय भाग में और रात्रि के पांचवें भाग में गुलिक योग रहता है।

शनैश्वर के दिन, दिन के प्रथम भाग में और रात्रि के चतुर्थ भाग में गुलिक

. योग रहता है।

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरण में शुक्र वार के दिन में इष्ट काल है, इसंलिये दिन मान (२९१३०) का घट्यादिक अप्टमांश (२१४९११५) इतना एक खण्ड का मान हुआ। यहाँ वारेश शुक्र है अतः शुक्र से गिनने से द्वितीय खण्ड शनि का हुआ, वही गुलिक कहलाता है।

· श्रथ खण्डतो गुलिकेष्टकालज्ञानप्रकारो मदीयः—

हन्याहिवा दिवसमानमिति च रात्रौ रात्रेमिति गुलिकखण्डकमानमित्या । नागैहरिदुदयतो गुलिकेष्टकालो रात्रावसौ दिवसमानमितौ हि योज्यः ॥

भाषा—अगर दिन में इष्ट काळ हो तो दिन मान को गुळिक के इष्ट खण्ड से गुणा कर गुणन फळ में आठ का भाग देने से छब्ध सूर्योदय से गुळिकेष्ट काळ होता है।

तथा यदि रात्रि में इष्ट काल हो तो रात्रि मान को गुलिक के इष्ट खण्ड से गुणा कर गुणत फल में आठ का भाग देने से लब्ध सुर्यास्त से गुलिकेट काल होता है, इसको " (Prabhuji) : Veda Nahi Varanasi. Digutzed by Gang, start दिन मान में जोड़ने से सूर्योदय से गुलिकेष्ट काल होता है। उस पर से ल्यानानयन• रीत्या लग्न बनाना वही गुलिकेष्ट लग्न होगा।

उदाहरण—शुक्र के रोज दिन में इष्टकाल है, अतः दिनमान (२९१३०) को शुक्र बार के दिन के गुलिक खण्ड २ से गुणा किया तो (५९१००) हुआ इस में आठ का भाग देने से लब्ध अ२२१३० घट्यादि गुलिकेष्ट काल हुआ।

अब यहाँ गुलिकेष्ट लग्न साधन करने के लिये गुलिकेष्ट कालिक रिव साधन करना है। इस लिये अब इष्टकाल = १७१६ और गुलिकेष्ट काल ७१२२ है, इन दोनों का अन्तर किया तो १०१४ इतना हुआ। इष्ट घट्यादि अन्तर से जन्म कालिक सूर्य में चालन देकर गुलिकेष्टकालिक रिव बनाना है, यहाँ रिव की विकलात्मक गति = ३४४५ इतना है। पलात्मक इष्टकाल गुलिकेष्ट काल का अन्तर = ६०४% इतना है। अब अनुपात किया कि छत्तीस सो पला में रिव की विकलात्मक गति ३५४५ इतना पाते हैं तो अन्तर पला ६०४ में क्या = ३५४५ × ६०४ = ७०९ × ६०४ =

७०९ × १५१ = १०७०५९ = ९।५५ यह कळादि चाळन आया। यदि इसको गुळिकेष्ट काळ से जन्मकाळ के आगे होने के कारण तात्काळिक सूर्य में घटाया तो गुळिकेष्ट काळिक सूर्य = ५।१५।१६।२६ इतना हुआ।

भव गुलिकेष्ट लग्न साधन करते हैं। जैसे गुलिकेष्टकालिक सूर्य राश्यादि = पाश्पादहारह में अयनांश = २१।८।२० को जोड़ दिया तो सायन सूर्य हाणशपह इतना हुआ। अय यहाँ भोग्य प्रकार से छन्न साधन करना है इस छिये यदि छ राशि को छोड़ कर मुक्तांशादि = ७।४।५६ को तीन में घटाया तो भोग्यांशादि = २२।५५।४ इतना हुआ। अव सायनार्क तुला का है इस लिये तुला के उदयमान ३३८ से भोग्यांशादि २२।४०।४ को गुणा किया तो ७४३६।१८४९०।१३४२ इतना हुआ, इस को सठियां कर ७७४६।१२।३५ इतना हुआ, इस में तीसका भाग देने से छव्ध सूर्य के मोग्य पछादि २१८।१२।२५ इतना हुआ, इस उद्यमानानिः को इष्ट दण्डादि ७।२२ को पलातमक ४५२ कर के उस में घटाया तो 296 १८३।४७।३५ इतना हुआ। अव यहाँ सायन सूर्य तुला का है, इस के 269 ३०३ आगे वृश्चिक का उदय मान २४७ इस (१८२।४७।२५) में नहीं घट 383 सकता अतः यहाँ पर शेष १८३।४७।३१ इतना ही हुआ, इस शेप को ३४७ अ० तीस से गुणा किया तो ५४९०।१४१०।१०५० इतना हुआ, इस को ३३८ उ० सिंटिया कर ५५१२।४७।२० इतना हुआ। इस में अग्रुद्ध पृक्षिक राशि के उदय मान

(३४७) से आग दिया तो छन्ध = १५/६३।३४ इतना हुआ से अंदय मान CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidh Varan है। हिस्स में अख्या होशि संस्या ७ जोड़ा तो सायन लग्न = ७१९५१६३१२३ इतना हुआ, इस में अयनांश = ( २१।८।२० ) को घटाया तो निरयण गुळिकेष्ट लग्न = ६।२४।४४।५४ हुआ।

श्रथ केतुयुते कारकांशे पापप्रहादिद्दष्टे फलान्याह— तत्र केतौ पापदप्रे कर्णच्छेदः कर्णरोगो वा ॥ ३२ ॥ गुऋदृष्टे दीक्षितः ॥ ३३ ॥ वुधशनिद्दप्टे निर्वीर्यः ॥ ३४ ॥ बुधग्रुक्रद्रष्टे पौनः पुनिको दासीपुत्रो वा ॥ ३४ ॥ शनिहछे तपस्त्री प्रेष्यो वा ॥३६॥ शनिमात्रहष्टे संन्यासामासः॥३०॥

चि०-तत्र केताविति । अत्र 'तत्र" इति पदोपादानात् "सगुलिक" इति पदं नियुत्तम् । तम्न = कारकांशो, केतौ = केतुप्रहे, पापदष्टे = पापप्रहावलोकिते सति, क-र्णच्छेदः = कर्णविनाशः, वा = श्रथवा, कर्णरोगः = श्रवणरोगः स्यात् ।

शुक्रदष्टे = कारकांशे केती शुक्रदष्टे, दीक्षितः = यज्ञकर्म्मणि दीक्षितः स्यात्। बुधशनिद्दण्टे = कारकांशे केती बुधशनिभ्यां दृष्टे, निर्वीर्यः = हीनवलः स्यात् । बुधशुकंदछे = कारकांशे केती बुधशुकाभ्यां दुष्टे सित पीनः पुनिकः = पुनः पुनः प्रवक्ता, वा = श्रथवा, दासीपुत्रः = सृत्यापुत्रः स्यात् ।

शनिद्दें = कारकांशे केती शनिद्दें, अभिमसूत्रे मात्रपदीपादानाद्न्यैरि दृष्टें सति, तपस्वी = तापसः, वा = श्रथवा; प्रेष्यः = मृत्यः, स्यात् ।

श्वानिमात्रदृष्टे = कारकांशे केतौ केवलशनैश्वरेण दृष्टे सन्यासामासः = सन्यास-वदाभासते न त वास्तविकः सन्यासः स्यात् ॥ ३५-३७ ॥

भाषा-जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो तो उस के कान कट जाते हैं, या कानों में रोग होता है।

एवं जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो वह यज्ञादि में मन्त्र ग्रहण करने वाला होता है।

एवं जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि बुध और शनि से देखा जाता हो तो वह बल हीन होता है।

एवं जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि बुध और शुक्र से देखा जाता हो तो वह एक ही बात को फिर फिर बोलने वाला अथवा दासी का पुत्र होता है।

एवं जिस के कारकांश में स्थित केतु यदि शनि और अन्य प्रहों से भी देखा जाता हो तो वह तपस्वी या भृत्य होता है।

एवं जिसके कारकांश में स्थित केतु यदि केवल शनि से देखां जाता हो तो वह कंपरी सैन्यासी होता है, वास्तव सैन्यासी नहीं ॥ ३२-३७ ॥ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi, Varanasi. Digitized by eGangotri

प्रन्थेऽिसन् सर्वत्राक्षरेरङ्कसंख्याग्रहणनियमात् "तज्ञ" इति पट्टेन द्वितीयस्थानग्र-हणं स्यात् , कथमत्र तेन "तिस्मन् कारकांशे" इत्यर्थः कृतः ।

#### ं तत्र बृद्धवाक्यं प्रमाणम्---

कारकारों केतुयुक्त पापमहिन्दिक्षिते । श्रीत्रच्छेदो भवेन्तूनं कर्णरोगार्तिना द्विज ॥ कारकारो स्थिते केती श्रुणा च समिक्षिते । युते वा जायते विप्र क्रियाकर्मसमन्वितः॥ कारकारो स्थिते केती रानिसौम्यिनरिक्षिते । वलवीर्यण रहितो जायते सोऽपि मानवः॥ सकेतौ कारकारो च युधशुक्रनिरिक्षिते । जायते योनियुतिको दासीपुत्रोऽथवा भवेत् ॥ सकेतौ कारकारो च अन्यप्रहनिरिक्षिते । शनिदृष्टिविहीने च सत्याच रहितो भवेत् ॥

साषा—यहाँ के अर्थको देखने से "तन्न" इस पद से "तस्मिन् कारकांशे" यह युनि का अर्थ स्पष्ट होता है । बृद्ध वाक्य के साथ विरोध होने के कारण "तन्न" से

द्वितीय स्थानका ग्रहण नहीं होता है।

श्रंथ केवलकारकांशे रविशुकाभ्यां दृष्टे फलमाह—

तत्र कारकांशे रविग्रकहच्छे राजप्रेच्यः ॥ ३८॥

चि०—तत्र कारकांशे इति । अत्रापि "तत्र' इति पदेन "सकेती' इत्यस्य निवृत्तिर्जाता । तत्र = तस्मिन कारकांशे, रविशुक्रदष्टे=रविशुकाभ्यां दष्टे, राजप्रेष्यः= राजभृत्यः स्यात् ॥ ३८ ॥

भाषा—यदि केवळ कारकांश रिव और शुक्र दोनों से देखा जाता हो तो राजा का शृत्य होता है ॥ ३८ ॥

श्रय कारकांशाहरामभावकलमाह— रिच्फे बुधे बुधदच्छे चा मन्दवत् ॥ ३६ ॥ शुभदछे स्थेयः ॥ ४० ॥ रवी गुरुमाञ्चच्छे गोपालः ॥ ४१ ॥

वि०—रिध्फे बुध इति । रिष्फे = कारकांशादशमे, बुधे = बुधयुते, वा = श्र-यवा, बुधदृष्टे = सौम्यावलोकिते, मन्दवत् = शर्नेश्वरतुल्यं "प्रसिद्धकर्माजीवः" इति पूर्वोक्तफलमूह्यम् ।

ग्रुभहष्टे = कारकांशाहरामे वुघे ग्रुभावलोकिते, स्थ्रेयः = विवादपक्षस्य निर्णेता, पुरोहितो वा स्यात् (स्थ्रेयो विवादपक्षस्य निर्णेतिर पुरोहिते वा इति मेदिनी )। रवौ = कारकांशाहरामे रवौ, गुरुमात्रदष्टे = वे वलवृहस्पतिना दृष्टे, गोपालः = गोपालकः स्यात् ॥ ३९-४१ ॥

भाषा—यदि कारकांश से दशम स्थान में बुध स्थित हो या बुध की दृष्टिहों तो शनि के समान फळ होता है, अर्थात् प्रसिद्ध कर्म से जीविका करने वाळा होता है। यदि कारकांश से दशम में बुध हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो विवाद

का निर्णय करने जाला या प्रशेहित होता है।

यदि कारकांश्व से दशस में रवि हो और उस पर केवल गुरु की इष्टि हो तो गौओं की रचा करने वाला होता है ॥ ३९-४१ ॥

#### श्रत्र वृद्धाः-

द्शमें कारकांशे च बुधेन समवीक्षिते। व्यापारे बहुलामश्च महत्कर्मविचक्षणः ॥ कारकांशे च दशमे रिवण च युते यदि । गुरुष्टे तथा वित्र जायते योगकारकः ॥ कारकांशे च दशमे ग्रुसखेटनिरीक्षिते । स्थिरचित्तो अवेद्वालो गम्भीरो बहुवीर्यवान् ॥ ग्रुथ कारकांशाचतुर्थभावफ्लम्—

दारे चन्द्रग्रुक्रहग्योगात् प्रासादः ॥ ४२ ॥ उच्चप्रहेऽपि ॥ ४३ ॥ राहुद्यानिभ्यां शिलागृहम् ॥ ४४ ॥ कुजकेतुभ्यामैष्टिकम् ॥ ४५ ॥ गुरुषा दारचम् ॥ ४६ ॥ तार्षा रविणा ॥ ४७ ॥

चि॰—दार इति । दारे=कारकांशाच्चतुर्थे, चन्द्रशुक्रद्वग्योगात्=चन्द्रशुक्रयोः दृष्टेयोगात् , श्रासादः = प्रासादवान् भवेत् ।

उच्चप्रहे = कारकांशाच्चतुर्थे उच्चंगतप्रहसत्वेऽपि प्रासादवान् भवेत् । राहुशनिभ्यां = कारकांशाच्चतुर्थे राहुशनैश्वराभ्यां मिलिताभ्यां स्थिताभ्यां, शिलागृहं = शिलागृहनिर्माणकर्ता भवेत् ।

कुजकेतुभ्यां = मङ्गलकेतुभ्यां मिलिताभ्यां कारकांशाच्चतुर्थे स्थिताभ्यां, ऐष्टि-कं = इष्टिकाग्रहनिर्माणकर्ताः भवति ।

गुरुणा = कारकांशाच्चतुर्थे स्थितेन बृहस्पतिना, दारवम् = दारुसम्बन्धिगृह-निर्माणकर्ता भवति ।

रविणा = कारकांशाच्चतुर्थे स्थिते सूर्ये, तार्णं = तृणसम्बन्धिएइनिर्माणकर्ता भवति ॥ ४२-४७ ॥

भाषा-यदि कारकांश से चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा और शुक्र का योग या दृष्टि हो तो पका मकान बनाने वाला होता है।

कारकांश से चतुर्थ स्थान में उच्चगत ग्रह हो तो भी पक्का मकान बनाने वाला होता है। कारकांश से चतुर्थ स्थान शनि और राहु से युत या दृष्ट हो तो पत्थर का गृह बनाने वाला होता है।

कारकांश से चतुर्थ स्थान बृहस्पति से युत या दृष्ट हो तो छकड़ी का गृह बनाने चाला होता है।

कारकांश से चतुर्थ स्थान सूर्य से युत या दृष्ट हो तो तृण का घर वनाने वाला होता है ॥ ४२-४७ ॥

श्रय कारकांशाचवमभावफलमाह— समे श्रमदग्योगाद् धर्मनित्यः सत्यवादी गुरुभक्तश्र ॥ ४८ ॥ अन्यथा पापैः ॥ ४६ ॥ शिनराहुभ्यां गुरुद्रोहः ॥ ४० ॥ रिचगुरुभ्यां गुराचिश्यासः ॥ ४१ ॥

चि०-सम इति । समे-कारकांशाज्ञवमे, शुभरायोगात्=शुभप्रहृदृष्टियोगात् , धर्मनित्यः = धर्मतत्परः, सत्यनादी सत्यवक्ता, गुरुभक्तथः = गुरुसेवकथः भवति ।

पापैः = कारकांशान्त्रवमे पापग्रहद्दग्योगः, श्रान्यथा = पूर्वोक्ताद्विपरीतं स्यात् , अर्थात् धर्मानित्यः, श्रास्त्यवादी, गुरुभक्तिरहितश्च भवति ।

शनिराहुभ्यां=कारकांशान्त्रवमस्थाभ्यां शनिराहुभ्यां तद्द्रष्टभ्यां वा, गुरुद्रोहः= गुरुणा समंद्रोहकारको भवति ।

रविगुद्दभ्यां = कारकांशान्तवमे गुरुस्र्येदृष्टिगुताभ्यां, गुरौ श्रविश्वासः = गुरौ विश्वासरिहतो भवति ॥ ४८-५१ ॥

भाषा—यदि कारकांश से नवम स्थान में श्रुभ ग्रह की दृष्टि वा योग हो तो धर्म करने में तत्पर, सत्य बोलने वाला और गुरु में भक्ति करने वाला होता है।

तथा कारकांश से नवम में यदि पापग्रह की दृष्टि वा योग हो तो पूर्वोक्त फल के विपरीत फल समझना, अर्थात् धर्म करने में अतत्पर, असत्य बोलने वाला और गुरु में भक्ति नहीं करने वाला होता है।

एवं यदि कारकांश से नवम स्थान में शनि, और राहु की दृष्टि वा योग हो तो गुरु के साथ द्रोह करने वाला होता है।

अगर कारकांश से नवम में रिव और बृहस्पति की दृष्टि वा योग हो तो गुरु में अविश्वास होता है ॥ ४६-५१॥

> श्रय कारकांशान्त्रवमे मृग्वङ्गारकादिषद्वर्गफलमाह्— तत्र भृग्वङ्गारकवर्गे पारदारिकः ॥ ४२ ॥ द्वारोगाभ्यामधिकाभ्यामामरसम् ॥ ४३ ॥

# केतुना प्रतिबन्धः ॥ ४४ ॥ गुरुणा स्त्रैणः ॥ ४४ ॥ राहुणाऽर्थनिवृत्तिः ॥ ४६ ॥

वि०--तत्रेति । तत्र = कारकांशाचवमे, भगवङ्गरकवर्गे = शुक्रभौमान्यतरपद्-वर्गे सति. पारदारिकः = परश्रीसक्तो भवति ।

द्वायोगाभ्यामधिकाभ्यां = कारकांशान्त्रवमे भौमशुक्रान्यतरषड्वर्गे सति षड्वर्गी-पेक्षयाऽधिकाभ्यां शुक्रभौमदृष्टियोगाभ्यां, श्रामरणं = मरणप्र्यन्तं पारदारिको भवति ।

केतुना = कारकांशात्रवमे केतोर्द्धियोगाभ्यां, प्रतिवन्धः = श्रामरणं परदाराणां-निवृत्तिर्भवति ।

गुरुणा = कारकांशाञ्चवमे चृहस्पतिना युक्ते वा दृष्टे सित, ख्रेणः = स्रीलोलो भवति ।

राहुणा = कारकांशाजवमे राहुणा युक्ते वा दृष्टे, अर्थनिवृत्तिः = द्रव्यनाशो भवति ॥ ५२-५६ ॥

भाषा—जिस के कारकांश से नवम स्थान में शुक्र और मङ्गल का पह्वर्ग हो वह परस्री में निरंत होता है।

अगर कारकांश से नवम में शुक्र, और मङ्गल का पड्वर्ग हो और उस पर शुक्र, तथा मङ्गल की दृष्टि या योग भी हो तो मरण पर्य्यन्त पर स्त्री में निरत होता है।

अगर कारकांश से नवम में केतु की दृष्टि वा योग हो तो उस का प्रतिबन्ध होता है, अर्थात् मरण पर्य्यन्त परस्त्री में आसक्त नहीं होता है।

अगर कारकांश से नवम में बृहस्पति की दृष्टि वा योग हो तो अपनी स्त्री में आसक्त होता है।

अगर कारकांश से नवम में राहु की दृष्टि वा योग हो तो पर स्त्री के लिये धन का नाश करता है।। ५२-५६॥

श्रय कारकांशात्मतमभावस्य फलमाह— लामे चन्द्रगुरुभ्यां सुन्द्री ॥ ५७ ॥ राहुणा विधवा ॥ ५८ ॥ शनिना वयोऽधिका रोगिणो तपस्विनी वा ॥ ५६ ॥ कुजेन विकलाङ्गी ॥ ६० ॥ रविणा स्वकुले गुप्ता च ॥ ६१ ॥ वुधेन कलावता ॥ ६२ ॥

वि॰— लाभ इति । लामे = यस्य कारकांशात्ससमे, चन्द्रगुरुभ्यां = चन्द्रगुर्वो-र्दग्योगः, अन्द्ररी नातस्य अन्द्रग्री की भवति । Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri राहुणा = कारकांशात्सप्तमे राहुदग्योगे सति, विधवा = विधवया स्त्रिया सह सम्बन्धो भवति ।

शनिना = कारकांशात्सप्तमे शनैश्वरेण युक्ते वा दृष्टे सति, वयोऽधिका=स्वस्मा-दिधकवयस्का, वा रोगिणो = रोगयुक्ता, वा तपस्त्रिनी = तपरिवनी स्त्री भवति ।

्र कुजेन = कारकांशात्सप्तमे मङ्गलेन युक्ते वा दृष्टे विकलाङ्गी = यलक्षणाङ्गी स्वी भवति ।

रविणा = कारकांशात्सप्तमे सूर्येण युक्ते वा दष्टे, स्वकृते = निजकुते, नुप्ता = रिक्षता, चकाराद्विकताङ्गी च स्त्री अवति ।

युधेन = कारकांशात्ससमे युधेन युक्ते वा दृष्टे, कलावती = गीतवाद्यादिकलासु निपुणा स्त्री भवति ॥ ५७-६२ ॥

आपा—जिस के कारकांश से सतम में चन्द्रमा और बृहस्पति की दृष्टि वा योग हो उस की स्त्री सुन्दरी होती है।

जिस के कारकांश से सप्तम में राहु की दृष्टि वा योग हो उस का विधवा स्त्री के साथ सम्बन्ध होता है।

अगर कारकांश से सप्तम में शनि की दृष्टि वा योग हो तो वयस में वड़ी या रोगिणी या तपस्विनी स्त्री होती है।

कारकांश से सप्तम में मङ्गल की दृष्टि वा योग हो तो कुलबण से युत्त अङ्ग बाळी सी होती है।

कारकांश से सप्तम में रिव की दृष्टि, या योग हो तो अपने कुछ में रिचता और चकार से विकछाङ्गी भी खो होती है।

कारकांश से सप्तम में बुध की दृष्टि वा योग हो तो गीत, वाद्य आदि कळाओं में निपुणा स्त्री होती है॥ ५७-६२॥

## श्रथ कारकांशाच्चतुर्थभावफलमाह— चापे चन्द्रेणावृते देशे ॥ ६३ ॥

वि०—चाप इति । चापे = कारकांशाच्चतुर्ये, चन्द्रेण = सोमेन युक्ते वा दृष्टे सति, अनावृते देशे = अनाच्छादिते स्थाने श्रीसम्भोगकारको भवति ॥ ६३ ॥

भाषा—जिस के कारकांश से चतुर्थं स्थान में चन्द्रमा की दृष्टि वा योग हो वह विना पर्दे की जगह में स्त्री सम्मोग करने वाला होता है ॥ ६३ ॥

श्रथ कारकांशात्त्वीयस्थानस्य फलमाह— कर्मणि पापे ग्रदः॥ ६४॥ ग्रमे कात्रः।। ६४०॥ by eGangotri CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi Digwell by eGangotri चिo-कर्मणीति । कर्मण = कारकांशातृतीये, पापे = पापप्रहे सति, ग्रूरः= वीरो अवति ।

शुभे = कारकांशातृती?, शुभग्रहे, कातरः = भीकर्भवित ॥ ६४-६४ ॥ भाषा—यदि कारकांश से नृतीय स्थान में पाप ग्रह की दृष्टि वा योग हुहो तो शूर होता है।

कारकांश से तृतीय स्थान में ग्रुभ ग्रह की हांष्ट्र वा योग हो तो भीरु होता है ॥ अथ कर्षक्योगमाह—

मृत्युचिन्तयोः पापे कषकः ॥ ६६ ॥

चि ॰--मृत्युचिन्तयोरिति । मृत्युचिन्तयाः = तृतीयषष्टयोः, पापे=पापप्रहे सति, कर्षकः = कृषिकर्ता भवति ॥ ६६ ॥

आषा—यदि कारकांश से नृतीय और पष्ट स्थान में पापत्रह हो तो खेती करने वाळा होता है ॥ ६६ ॥

#### त्रथात्र विशेषमाह— समे गुरौ विशेषेण ॥ ६७ ॥

वि०—सम इति । सम = कारकांशान्नवमे, शरी = वृहस्पतौ सति, विशेषेण कर्षकः = विशेषेण कृषिकर्ता भवति ॥ ६७ ॥

भाषा—यदि कारकांश से नवम में बृहस्पति हो तो विशेष करके खेती. करने वाला होता है ॥ ६७ ॥

> श्रथ कारकांशाद्द्रादशभावस्य फलमाह— उच्चे ग्रुसे ग्रुस्न लोकः ॥ ६८ ॥ केतौ केवल्यम् ॥ ६६ ॥ क्रियचापयोविंशेषेण ॥ ५० ॥ पापैरन्यथा ॥ ५१ ॥

वि॰--उच्च इति । उच्च=कारकांशाद्द्वादशे, शुमे=शुभग्रहे सति, शुभलोकः= स्वर्गोदिप्राप्तिर्भवति ।

केती = कारकांशाद्द्वादशे केती सति, कैवल्यं = मुक्तिः स्यात्।

कियचापयोः = मीनकर्कयोः कारकांशाद्द्वादशस्ययोः शुमे सति विशेषेण = विशेषेण मुक्तिः स्यात् ।

पापः = कारकांशाद्द्वादशे पापमहैः, युक्तं, अन्यथा=न मुक्तिः नरकाद्यशुभलो-कप्राप्तिरित्यर्थः ॥ ६८-७१ ॥

भाषा—यदि कारकांश से द्वादश स्थान में ग्रुमग्रह हो तो स्वर्गादि ग्रुम छोक की प्राप्ति होत्ती है Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri कारकांश से द्वादश में केतु हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। कारकांश से द्वादश में भीन या कर्क राशि पड़े तथा उस में शुंभग्रह हो तो विशेष कर स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है अर्थात् सायुज्यादि चतुर्विध मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है।

कारकांश से द्वादश में पापग्रह हो तो नरकादि की प्राप्ति होती है ॥ ६८-७१ ॥

श्रय कारकांशाद्द्वादशभाववशान्छिवसक्तगादिफलमाह— रिवकेतुभ्यां शिवे भक्तिः ॥ ७२ ॥ चन्द्रेण गौर्य्याम् ॥ ७३ ॥ शुक्रेण लदम्याम् ॥ ७४ ॥ कुजेन रकन्दे ॥ ७४ ॥ बुधशनिभ्यां विण्णौ ॥ ७६ ॥ गुरुणा साम्बशिवे ॥ ७९ ॥ राहुणा तामस्यां दुर्गायाञ्च ॥ ७८ ॥ केतुना गणेशे रकन्दे च ॥ ७६ ॥ पापर्चे मन्दे खुद्रदेवतासु ॥ ६० ॥ शुक्रे च ॥ ८१ ॥

चि०—रिवकेतुभ्यामिति । रिवकेतुभ्यां = कारकांशाद्द्वादशे मिलिताभ्यां रिवकेतुभ्यां स्थिताभ्यां, शिवे भक्तिः = महादेवे भक्तिः स्यात्।

चन्द्रेण = कारकांशाद्द्वादशे सोमेन युक्ते, गौर्ग्या = पार्वत्यां भक्तिः स्यात् । शुक्रेण = कारकांशाद्द्वादशे शुक्रेण युक्ते, लक्ष्म्यां = पद्मायां भक्तिः स्यात् । कुजेन = कारकांशाद्द्वादशे मङ्गलेन युक्ते, स्कन्दे = कार्तिकेये भक्तिः स्यात् । बुधशनिभ्यां = कारकांशाद्द्वादशे बुधशनैक्षराभ्यां युक्ते, विष्णौ = नारायग्रो भक्तिः स्यात् ।

. गुरुणा = कारकांशाद्द्वादशे चृहस्पतिना युक्ते, साम्बशिवे = पार्वत्या सह शिवे अक्तिः स्यात ।

राहुणा = कारकांशाद्द्वादशे राहुणा युक्ते तामस्यां=भूतादिदेवतायां, दुर्गीयांश्च= भगवत्यां च भक्तिः स्यात् ।

केतुना = कारकांशाद्द्वादशे केतुना युक्ते, गर्गोशे = विष्नेशे, स्कन्दे = कार्तिकेथे च भक्तिः स्यात् ।

पापक्षें मन्दे च = कारकांशाद्द्वादशे पापराशौ तत्र शनैश्चरे च, क्षुद्रदेवतासु= कर्णपिशाचादिषु भक्तिः स्यात् ।

शुक्ते = कारकांशाद्द्वादशे शुक्ते सित, चकाराच्छुद्रदेवतासु भक्तिरेव स्यात् ॥ भाषा—यदि कारकांश से वारहवें स्थान में रिव और केतु हो तो शिव में भक्ति होती है।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

कारकांश से वारहवें स्थान में चन्द्रमा हो तो गौरी में मिक्त होती है। कारकांश से वारहवें स्थान में शुक्र हो तो छच्मी में मिक्त होती है। कारकांश से वारहवें स्थान में मङ्गळ हो तो कार्तिकेय में मिक्त होती है। कारकांश से वारहवें स्थान में बुध और शनि हो तो विष्णु में मिक्त होती है। कारकांश से वारहवें स्थान में बृहस्पति हो तो गौरी सिहत शिव में मिक्त होती है।

कारकांश से वारहवें स्थान में राहु हो तो भूत आदि देवताओं में और दुर्गा में भक्ति होती है।

कारकांश, से वारहवें स्थान में केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में भक्ति होती है।

कारकांश से द्वादश में पाप राशि पड़े तथा उस में शनि हो तो चुद्देवताओं में

मक्ति होती है।

यदि उसी पाप राशि में शुक्र हो तो भी चुद्रदेवताओं में भक्ति होती है। ७२-८१॥ श्रथामात्यकारकात्-षष्टे कि विचार्यमित्याह—

# श्रमात्यदासे चैचम्॥ ५२॥

वि०-- ग्रमात्येति । ग्रमात्यकारकात् = ग्रात्मकारकप्रधान्न्यूनांशप्रहात् , दासे = षष्ठस्याने च, एवं = एवमेव भक्तिविचारो विषेयः ।

अर्थाचयात्मकारकाद्द्वादशे भक्तिविचारो विहितस्तथाऽमात्यकारकात्वच्ठेऽपि

विचारो विधेयः ॥ ८२ ॥

भाषा—जिस तरह आत्मकारकांश से द्वादश स्थान में देवताओं की भक्ति का विचार किया गया है। उसी तरह अमात्यकारकांश से पष्ठ स्थान में विचार करना चाहिए।

जैसे यदि अमात्यकारकांश से पष्ट स्थान में रवि और केंत्र हो तो शिव में

मक्ति होती है।

चन्द्रमा हो तो गौरी में, शुक्र हो तो छदमी में, मङ्गल हो तो कार्तिकेय में, बुध और श्रान हो तो विष्णु में, बृहस्पति हो तो पार्वती के साथ शिव में, राहु हो तो भूतादि देवताओं में तथा दुर्गा में, केतु हो तो गणेश और कार्तिकेय में मिक्त होती है।

अमात्यकारकांश से घष्ट में पाप राशि पड़े तथा उस में शनि अथवा शुक्र हो तो

छद्र देवताओं में भक्ति होती है ॥ ८२ ॥

त्रय 'मान्त्रिकयोगमाह-

CC-0. Swami At जिक्को सामित्रका भारित्रका भी V करे बी Digitized by eGangotri

चि०—त्रिकोण इति । त्रिकोर्ग पापद्वः = श्रात्मकारकांशात्पञ्चमनवमयोः पाप-द्वये स्थिते सति, मान्त्रिकः = मन्त्रशास्त्रज्ञो अवति ॥ ८३ ॥

आपा—यदि आत्मकारकांश से पद्धम और तवस सें दो पाप ग्रह हों तो सन्त्र शास्त्र को जानने वाळा होता है।

#### श्रय निप्राहकानुप्राहकयोगावाह-

पापदष्टे निम्राहकः ॥ ८४ ॥ श्रुभदष्टेऽनुम्राहकः ॥ ८४ ॥ वि॰—पापदष्ट इति । पापदष्टे = कारकांशात्त्रिकोणे पापद्वये पापमहानलोकिते,

निम्नाइकः = निम्रहकर्ता भवति ।

ग्रुभदृष्टे = कारकांशात् त्रिकाेखे पागद्वये ग्रुभम्रहावलोकिते, श्रनुग्राहकः=श्रनु-ग्रहकर्ता भवति ॥ ८४–८५ ॥

भाषा—यदि कारकांश से पञ्चम और नवस में दो पाप ग्रह हों और उन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो निग्रह करने वाला होता है।

कारकांश से पञ्चम और नदम में दो पापब्रह हों और उन पर शुभ ब्रह की दृष्टि हो तो अनुब्रह करने वाला होता है ॥ ८४–८५ ॥

श्रय रसवादिभिषग-योगावाह-

शुक्रेन्द्री शुक्रदण्टे रसवादी ॥ ८६ ॥ बुधहण्टे सिवक् ॥ ८७ ॥ वि०—शुक्रेन्द्रविति । शुक्रेन्द्रौ = शुक्रे कारकांशे इन्द्रौ चन्द्रे, शुक्रदष्टे=शुक्रे-

णावलोकिते सति, रसवादी = रसायनशास्त्रवैत्ता भवति ।

वुधरष्टे = कारकांशे इन्दौ वुधेन निरीक्षिते सति, भिषक् = वैद्यो भवति ८६-८७ भाषा—यदि कारकांश में चन्द्रमा हो और उस पर शुक्र की दृष्टि पड़े तो रसायन शास्त्र को जानने वाला होता है।

कारकांश में चन्द्रमा हो और उस पर बुध की दृष्टि पड़े तो वैद्य होता है ॥८६-८७॥ अथ पाण्डुश्वित्र्यादियोगत्रयमाह—

चापे चन्द्रे ग्रुक्तदष्टे पाण्डुश्वित्री ॥ ८८ ॥ कुजदष्टे महारोगः ॥ ८६ ॥ केतुदष्टे नीलकुष्ठम् ॥ ६० ॥

वि०—वाप इति । वापे = कारकांशाच्चतुर्थे, चन्द्रे = सोमे, शुक्रहच्टे = शुक्रे-णावलोकिते सति । पारह्डश्वित्री = पाण्डुरोगो, स्वेतकुष्टी च भवति ।

कुजहरें = कारकांशाच्चतुर्थे चन्द्रे कुजेनं दष्टे, महारोगः = कुष्टी मवति । केतुद्दे = कारकांशाच्चतुर्थे चन्द्रे केतुना दृष्टे, नीलकुष्ट्रम् चन्द्रीलकुष्टी ल्सक्ति। CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varina चन्द्रीलकुष्टी ल्सक्ति। आषा—यदि कारकांश से चतुर्थ स्थान में चन्द्रमा हो और उस पर ग्रुक्त की दृष्टि हो तो पाण्डुरोग वाला या रवेत कुष्ट वाला होता है।

यदि कारकांश से चतुर्थ में चन्द्रमा हो और उस पर मङ्गळ की दृष्टि पड़े तो कुष्टी होता है। यदि कारकांश से चतुर्थ में चन्द्रमा हो और उस पर केंतु की दृष्टि पड़े तो नीळकुष्टी होता है।

अथ कारकांशाच्चतुर्थपद्यमस्थानवशावांगानाह— तत्र सृतौ चा कुजराहुभ्यां द्ययः ॥ ६१ ॥ चन्द्रदशै निश्चयेन ॥ ६२ ॥ कुजेन पिटकादिः ॥ ६३ ॥ केतुना प्रहणी जलरोगी वा ॥ ६४ ॥ राहुगुलिकाभ्यां जुद्रविषाणि ॥ ६४ ॥

वि॰ — तत्रेति । तत्र = कारकांशाच्चतुर्थे, मृतौ = पंत्रमे वा, कुजराहुभ्यां = कुजराहोयों गे सति, क्षयः = क्षयरोगवान् भवति ।

चन्द्रदृष्टौ = कारकांशाच्चतुर्थे पद्ममे वा स्थितयोः कुत्रराहोरुपरि, चन्द्रदृष्टौ = सोमदृष्टौ सत्यां, निश्चोन = नियमेन क्षयरोगवान भवति ।

कुजेन = कारकांशाचतुर्थे पत्रमे वा कुजेन युक्ते सित, पिटकादिरोगो भवति । केतुना = कारकांशाचतुर्थे पत्रमे वा केतुना युक्ते, सित, प्रहणी = संप्रहणी, जल-रोगः = जलोदरादिरोगवान् भवति ।

राहुगुलिकाभ्यां = कारकांशाचतुर्थे पद्ममे वा राहुगुलिकाभ्यां स्थिताभ्यां, श्रुद्धः विषाणि = मूबिकादिविषाणि भवन्ति ॥ ९१-९५ ॥

आषा—यदि कारकांश से चतुर्थं या पञ्चम स्थान में मङ्गल और राहु हों तो चय रोग होता है।

कारकांश से चतुर्थ या पञ्चम में मङ्गल और राहु हों और उन पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो निश्चय कर के चय रोग होता है।

कारकांश से चतुर्थ वा पञ्चम में केवल मङ्गल हो तो फोड़ा आदि रोग होता है। कारकांश से चतुर्थ वा पञ्चम में केवल केतु हो तो संग्रहणी वा जल रोग होता है। कारकांश से चतुर्थ वा पञ्चम में राहु और गुलिक हों तो विच्लू आदि के चुद्र विष से कष्ट होता है॥ ९१-९५॥

श्रय कारकांश्राचतुर्थस्थानवशायोगानाह— तत्र दानौ वातुष्कः ॥ ६६ ॥ केतुना घटिकायन्त्री ॥ ६७ ॥ वुधेन परमहंसो संगुडी वा ॥ ६८ ॥ राष्ट्रणा सौहयन्त्री ॥ ६६ ॥ CC-0. Sweletin संस्कृति ॥ पुरुषे ॥ कुलेन कुन्ती ॥ १०१ व्याप्ति by eGangotri वि०—तत्र शनाविति । तत्रेति पदात्पञ्चमेति पदं नियुत्तम् ।
तत्र=कारकांशाचतुर्थे , शनौ = शनैश्वरे सित, धातुष्कः=धतुषि कुशलो भवित ।
केतुना=कारकांशाचतुर्थे केतुना युक्ते, घटिकायन्त्री = घटीयन्त्रिनर्माता भवित ।
बुधेन = कारकांशाचतुर्थे दुधेन युक्ते, परमहंसः, लगुडी = दण्डी वा भवित ।
राहुणा = कारकांशाचतुर्थे राहुणा युक्ते, लौहयन्त्री = लौहयन्त्रनिर्माता भवित ।
रिवणा = कारकांशाचतुर्थे स्थेण युक्ते, खह्मी = खह्मधारणकर्ता भवित ।
कुजेन=कारकांशाच्चतुर्थे मङ्गलेन युक्ते, कुन्ती=कुन्तधारी भवित ॥६ ६-१०१॥
भाषा—यदि कारकांश से चतुर्थ स्थान में शित हो तो धनुर्धारी होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में बेतु हो तो परमहंस या दण्डी होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में राहु हो नो लोहयन्त्र बनाने वाला होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में राहु हो नो लोहयन्त्र बनाने वाला होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में राहु हो नो लोहयन्त्र बनाने वाला होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में राह हो तो खड्म धारण करने वाला होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में सिक्त हो तो सहम धारण करने वाला होता है ।
कारकांश से चतुर्थ स्थान में मङ्गल हो तो भाला रखने वाला होता है ।

श्रय कारकांशतत्पश्रमस्यानद्वयवशाद्ग्रन्थकृदाद्योगानाह— मातापित्रोश्चन्द्रगुरुभ्यां ग्रन्थकृत् ॥ १०२ ॥ शुक्रेण किश्चिद्नम् ॥ १०३ ॥ वुधेन ततोऽपि ॥ १०४ ॥ शुक्रेण किविगंभी काव्यक्षश्च ॥ १०४ ॥ शुक्रेण सर्वविद्ग्रान्थिकश्च ॥ १०६ ॥ न वाग्मी ॥ १०० ॥ विशिष्य वैयाकरणो वेदवेदान्तविच्च ॥ १०८ ॥ समाजडः शांनना ॥ १०६ ॥ वुधेन मीमांसकः ॥ ११० ॥ कुजेन नैयायिकः ॥ १११ ॥

चन्द्रेण सांख्ययोगज्ञः साहित्यज्ञो गायकश्च ॥ ११२ ॥ रविणा वेदान्तज्ञो गीतज्ञश्च ॥ ११३ ॥ केतुना गणितज्ञः ॥ ११४ ॥ गुरुसम्बन्धेन सम्प्रशणसिद्धिः ॥ ११४ ॥

वि॰—मातापित्रोरिति । मातापित्रोः = कारकाशात्प्रथमपश्चमयोः कारकाशे पश्चमे वेत्यर्थः, चन्द्रगुरुभ्यां = सोमघृष्टस्पतिभ्यां मिलिताभ्यां स्थिताभ्यां, प्रन्यकृत्= प्रन्थकर्ता भवति ।

शुक्रेण = कारकांशे तत्पद्यमे वा चन्द्रशुक्राभ्यां युक्ते, किन्निद्र्नं = किन्निद्र्नं प्रन्थकर्तृत्वं स्यात् । श्रत्र केवलशुक्रवशाद्ये फलस्य वच्यमाणत्वाच्छुकेग्रीत्यस्य चन्द्रशुक्राभ्यामिति युक्तार्थः (Irr (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi Digitized by eGangotri

बुधेन = कारकांशे तत्पन्नमे वा बुधचन्द्राभ्यां युक्ते, ततोऽपि=तस्मादिष न्यूनो अन्यकारः स्यात्। अत्रापि केवलबुधवशादेभे फलस्य वद्यमाणत्वात् बुधेनेत्यस्य बुध-चन्द्राभ्यामिति समीचीनार्थः।

शुक्रेण = कारकांशे तत्पद्ममे वा केवल शुक्रेण युक्ते, कविः≔काञ्यकर्ता, वागमी वाचोयुक्तिः, काञ्यद्वस्य = काञ्यक्षाता च भवति ।

गुरुणा = कारकांशे तत्पद्ममे वा बृहस्पतिना युक्ते, सर्ववित् = सर्वज्ञः, प्रान्थि-कः = प्रन्थकर्ता च भवति, परच न नाग्मी = नक्ता न भवति, तथा विशिष्य = विशे-पेण, वैयाकरणः = ब्याकरणशास्त्रज्ञाता, वेदवेदाङ्गविच्च = वेदवेदाङ्गज्ञाता च भवति ।

शिनना = कारकांशे तत्पद्यमे वा शर्नेश्वरेण युक्ते, सभाजडः = सभायां वक्ता न भवति ।

बुधेन = कारकांशे तत्पद्यमे वा बुधेन युक्ते, मीमांसकः = मीमांसाशास्त्रज्ञाता मवति ।

कुजेन = कारकांशात्पत्रमे कुजेन युक्ते, नैयायिकः = न्यायशास्त्रज्ञाता भवति । चन्द्रेण = कारकांशे तत्पत्रमे वा चन्द्रेण युक्ते, सांख्ययोगज्ञः = सांख्ययोगशा-क्षयोद्वेयोरिं ज्ञाता भवति, तथा साहित्यज्ञः = साहित्यशास्त्रवेत्ता, गायकथ = गानिव-याज्ञाता च भवति ।

रविणा = कारकांशे तत्पन्तमे वा सूर्येण युक्ते, वेदान्तज्ञः = वेदान्तशास्त्रज्ञाता, गीतज्ञध्य = गीतशास्त्रज्ञाता च भवति ।

केतुना=कारकांशे तत्पद्यमे वा केतुना युक्ते, गणितशः=गणितशास्त्रज्ञाता भवति । गुरुसम्बन्धेन=सर्वेषां पूर्वोक्तानां योगानां वृहस्पतिसम्बन्धेन, सम्प्रदायसिद्धिः= तत्तिद्विवासम्प्रदाये सिद्धिर्भवति ॥ १०२-११५॥

भाषा—यदि कारकांश में या कारकांश से पश्चम में चन्द्रमा और बृहस्पति हो तो अन्य बनाने वाला होता है।

कारकांश में या उस से पञ्चम में चन्द्रमा और शुक्र हो तो पूर्वोक्त योग की अपेचा कुछ न्यून प्रन्थ बनाने वाला होता है।

कारकांश में या उस से पद्मम में चन्द्रमा और बुध हो तो उस से भी कुछ न्यून प्रन्थ बनाने वाला होता है।

कारकांश में या उस से पद्मम में केवल ग्रुक हो तो कवि, वक्ता और काव्य को जानने वाला होता है।

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

कारकांश में या उस से पञ्चम में बृहस्पति हो तो सब विद्याओं को जानने बाला और प्रन्थ बनाने वाला भी होता है, किन्तु बक्ता नहीं होता है, तथा विशेष कर ज्याकरण और वेद, वेदान्त को जानने वाला होता है।

कारकांश में या उस से पद्धम में शनि हो तो सभा में भूक होता है। कारकांश में या उस से पद्धम में बुध हो तो मीमांसक होता है। कारकांश में या उस से पद्धम में मङ्गळ हो तो नैयायिक होता है।

कारकांश में या उस से पद्धम में केवल चन्द्रमा हो तो सांख्य, योग, साहित्य और गानविद्या जानने वाला होता है।

कारकांश में या उस से पञ्चम में केवल सूर्य हो तो वेदान्त और गान जानने वाला होता है।

कारकांश में या उस से पद्धम में केतु हो तो गणित शास्त्र जानने वाला होता है। पूर्वोक्त योगों में अगर बृहस्पति का सम्बन्ध हो तो उस उस विद्या के सम्प्रदाय में सिद्धि होती है ॥ १०२–११५॥

श्रय कारकांशाट्द्रितीये फलिक्चारन्यवस्थामाइ—

भाग्ये चेवम् ॥ ११६ ॥ सदा चैवमित्येके ॥ ११७ ॥

खि०—भाग्य इति । भाग्ये = कारकांशाद्दितीये, चैवं = प्वोक्तफलवत्फलं क्षेत्रम् , त्र्र्याद्यया कारकांशे तत्पञ्चमे वा विद्याप्राप्तिरूपफलविचारः कृतस्तथैव कार-कांशाद्दितीयेऽपि विषेय इति ।

सदा = कारकांशासृतीयेऽपि च, एवं = पूर्वोक्तवत्फलं क्षेयम् , इति एके=केचिदा-चार्याः कथयन्ति ॥ ११६−११७ ॥

भापा—कारकांश में तथा उस से पञ्चम में जिस प्रकार फलादेश किया गया है, उसी प्रकार कारकांश से द्वितीय स्थान में भी फलादेश करना चाहिए।

किसी आचार्य का मत है कि कारकांश से तृतीय स्थान में भी उसी प्रकार फ छादेश करना चाहिए, ॥ ११६–११७ ॥

#### श्रथ स्तब्धवाग्योगमाह—

## भाग्ये केती पापहच्टे स्तब्धवाक् ॥ ११८॥

वि०—भाग्य इति । भाग्ये=कारकांशाद्दितीये केतौ, पापदृष्टे = पापप्रहृनिरी-क्षिते सति, स्तञ्भवाक् = द्रागुत्तरदानासमर्थो भवति ॥ ११८॥

भाषा—यदि कारकांश से द्वितीय स्थान में केतु हो और उस पर पाप ब्रह की दृष्टि हो तो वह कींघ्र बोळने में असमर्थ होता है। ॥ ११८॥ Digitized by eGangotri

#### अथ केमहुमयोगमाह—

# स्विपितृपदाद् भाग्यरोगयोः पापसाम्ये केमद्रमः ॥ ११६॥ चन्द्रस्यौ विशेषेण ॥ १२०॥

चि॰—स्विष्तृपदादिति । स्विषतृगदात् = स्वं कारकं, पिता लग्नं, पदं जन्मलग्नपदंतेयां समाहारः स्विषतृपदं तस्मात् कारकाज्जन्मलग्नात् - जन्मलग्नपदात्, भाग्यरोगयोः = द्वितीयाष्ट्रमस्थानयोः, पापसाम्ये = पापप्रहृतौल्ये, केमहुमः—केमहुम-नामा योगो भवति ।

चन्द्रदेशौ = चन्द्रेण दृष्टे सित, विशेषेण = पूर्ण रूपेण के महुमयोगो भवति १९९-१२० भाषा—यदि कारक से या जन्म लग्न से या जन्म लग्न पद से द्वितीय और अष्टम स्थान में पापग्रह बराबर हो तो के महुम योग होता है।

कारक या जन्म लग्न या जन्म लग्न पद से द्वितीय और अष्टम में पापप्रह की जुल्यता हो और उस पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो विशेष कर केमद्रुम योग होता है, अर्थात् पूर्ण केमद्रुम योग होता है ॥ ११९-१२० ॥ अत्र वृद्धाः — लग्नाह्म-नपदाद्धा स्थान् पापौ स्त्रीहानिगौ यदि ।

केवली समहत्वेऽपि समसंख्यी शुमाशुमी ॥ चन्द्रदृष्टी विशेषेण योगः केमद्रमो मतः।

# त्र्य फलसमयमाह— सर्वेषां चैव पाके ॥ १२१ ॥

वि॰ सर्वेषामिति । सर्वेषाम् = श्रक्षिलानां ग्रहाणां राशीनां च, पाके = दशा-यामेव पूर्वोक्तानि फलानि भवन्ति ।

त्र्ययवा सर्वेषाम् = श्रिखलानां प्रहराशीनां पाके=दशाप्रवेशकालेऽपि, पूर्वोक्त-केमद्वमयोगविचारः कार्यः ॥ १२१ ॥

भाषा—ऊपर वतलाया गया ग्रह और राशियों का फल अपनी अपनी देशा में होता है।

अथवा संव ग्रह और राशियों का दशारम्भ के समय में भी केमदुम ग्रोग का विचार करना चाहिये, इस सूत्र का इस प्रकार दो सङ्गत अर्थ हो सकते हैं ॥ १२१ ॥ इति महर्षिजैमिनिप्रणीतजमिनिस्त्रटीकायां प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ।

# अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः।

# तत्र पदमवलम्ब्य फलादेशः कार्य इत्युपदिशाति— अथ पदम् ॥ १ ॥

वि०—अयेति । अय पूर्वोक्तादनन्तरम् , पदं = "यावदीशाश्रयं पदमक्षाणा-म्" इति पूर्व प्रतिपादितं लग्नपदमवलम्ब्य फलं ज्ञेयमत्र, अस्मिश्रधिकारे लग्नपद-मज्ञोकृत्येव फलं वाच्यमित्यर्थः ।

सापा—अव पदाधिकार कहते हैं, अर्थात् इस पाद में "यावदीशाश्रयं पदस्रधाः णास् इस सूत्र से पूर्व प्रतिपादित छन्नपद से फल समझना चाहिए।

अथ फलं कथयति, तत्र प्रथमं श्रीमदादियोगमाह

व्यये संब्रहे ब्रह्हछे श्रीमन्तः ॥ २ ॥ श्रुभैन्यांच्यो लाभः ॥ ३ ॥ पापैरमार्गेण ॥ ४ ॥ उच्चादिभिर्विशेषात् ॥ ४ ॥

चि०-व्यये इति । व्यये = लग्नपदादेकादशे, सप्रहे = शुमेन पापेन वा केन-चिद्महेण युक्ते, प्रहृदृष्टे=शुभपापप्रहाणां केनचिद् दृष्ट् सित, श्रीमन्तः = धनवन्तः स्युः ।

शुभैः = लग्नपदादेकादशे शुभपहेर्युते दृष्टे वा सति, न्याय्यो लाभः = न्यायमा-र्गाञ्जामः स्यात ।

पापैः = लानपदादेकादशे पापप्रहेर्युते वा दृष्टे सित, ग्रमार्गेण = कुत्सितवृत्या लामः स्यात ।

उच्चादिभिः=लग्नपदादेकादशे-उच्चस्वराशिम् लित्रकोणादिगतेप्रदेः युते, विशेषात्=विशेषरूपेण लामः स्यात् ॥ २-५ ॥

भाषा—यदि लग्न पद से एकादश स्थान में किसी पापब्रह या शुभग्रह का योग या दृष्टि हो तो धनवान होता है।

छन्न पद से एकादश स्थान शुभ प्रह से युत या हुए हो तो नीति मार्ग से धन का छाम होता है।

छन्न पद से एकादश स्थान पापप्रह से युत या दृष्ट हो तो कुत्सित दृत्ति से धन का छाभ होता है।

लग्न पद से एकादश स्थान में उच्च स्वराधि, मूलत्रिकोण आदि राशि अहके हों तो विशेष कर लाभ होता है। C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri श्रय लग्नपदाद्वादशस्थानफलं कथयति, तत्र व्ययाधिक्ययोगमाह— नीचे प्रहृदुग्योगाद्वव्ययाधिक्यम् ॥ ६ ॥

चि॰—नीच इति । नीचे = लानपदाद् द्वादशे, प्रहृहायोगात् = शुभपापयोः रन्यतरस्य द्वयस्य वा दृष्टेः योगाद्वा, न्ययाधिक्यं = न्ययप्राचुर्यं स्यात् । अत्र विवेकः—लानपदाद्द्वादशे पापप्रहेण युते वा दृष्टे कुत्सितकार्यं न्ययः शुभप्रहेण युते वा दृष्टे प्रिभकार्ये न्ययः हित ।

भाषा—यदि छन्न पद से द्वादश स्थान श्रुभ ग्रह या पाप ग्रह से युत वा दृष्ट हो तो अधिक खर्च होता है। अर्थात् पापग्रह से युत वा दृष्ट हो तो पापकार्य में, श्रुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तो श्रुभकार्य में, पूर्व श्रुभग्रह और पापग्रह दोनों से युत वा दृष्ट हो तो श्रुभ कार्य और पापकार्य दोनों में न्यय होता है ॥ ६ ॥

श्रयं कस्माद्वययाधिक्यभित्याह— रविराहुशुक्रेर्जुपात् ॥ ७ ॥ चन्द्रदृष्टो निश्चयेन ॥ ८ ॥ बुधेन ज्ञातिभ्यो विवादाद्वा ॥ ६ ॥ गुरुणां करमूलात् ॥ १० ॥

कुजरानिभ्यां आव्युखात् ॥ ११ ॥ पतैर्वयं पवं तामः ॥ १२ ॥ वि०—रिवराहुशुक्रैरिति । रिवराहुशुक्रैः = लग्नपदाद्दादशे सूर्यराहुसितैः युते दृष्टे वा, तृपात् = राज्ञो व्ययो भवति ।

चन्द्रदृष्टौ = लग्नपदाद्द्राद्शे सोमेन दृष्टे, निश्चयेन = निश्चितरूपेण नृपाद्व्ययो भवति ।

वुषेन = लग्नपदाद्दादशे वुषेन दष्टे सति इतिभ्यः = दायादेभ्यः, विवादा द्वा = कहलाद्वा व्ययः, ज्ञातिनिमित्तात्कलहाद्वा व्यय इत्यर्थः ।

गुरुणा = लग्नपदाद्द्वादशे गुरुणा दष्टे करमूलात् = करव्याजेन व्ययो भवति । कुजशनिभ्यां = लग्नपदाद्द्वादशे मङ्गलशनिभ्यां दष्टे, आतृमुखात् = आत्रादि-द्वारा धनव्ययो भवति ।

एतैः = पूर्वोक्तेप्रहैर्व्ययः, एवं लाभः = लाअस्थेप्रहैरेवं लाभो भवति । भाषा—यदि छन्न पद से द्वादश स्थान में रवि, राहु या शुक्र हो तो राजा के द्वारा खर्च होता है।

ल्बन पद से द्वादश स्थान में चन्द्रमा की दृष्टि पड़े तो निश्चय कर के राजा के द्वारा ज्यय होता है।

ळान पद से द्वादश स्थानमें खुध हो तो दायाद के द्वारा वा कळह से व्ययहोता है। CC ळाल पद से द्वादश स्थानमें खुदरपति हो तो अपने हाथ से ज़्यप होता है। लान पद से द्वादश स्थान में मङ्गल और शनि हो तो आई आदि के द्वारा व्यय होता है।

इस तरह छान पद से द्वादश स्थान में जिन ग्रहों से जिन के द्वारा व्यय कहा गया है, एकादश स्थान में उन ग्रहों से उन्हीं के द्वारा लाभ कहना चाहिए ॥७-१२॥

> श्रथोदरामययोगमाह— . लामे राहुकेतुम्यामुदररीगः॥ १३॥

वि०—लाभ इति । लामे = पदात्सप्तमे, राहुकेतुभ्यां=राहुणा केतुना वा युते, उदररोगः = उदरामयः स्यात् ॥ ९३ ॥

भाषा—यदि छन पद से सप्तम में राहु या केतु हो तो उदर रोग होता है ॥१६॥ अथ वार्धक्यविह्नयोगमाह—

तत्र केतुना भटिति ज्यानि लिङ्गानि ॥ १४ ॥

चि०--तत्रेति । तत्र = पदाद्दितीये, केतुना = केतुना युक्ते, भटिति = शीघ्रं, ज्यानि लिङ्गानि = वार्धक्यविद्वानि भवन्ति ॥ १४ ॥

भाषा—यदि पद से द्वितीय स्थान में केतु पड़े तो जल्दी ही ( थोड़ी अवस्था में ही ) बुढापे के चिह्न हो जाते हैं। ॥ १४॥

श्रय श्रीमबोगमाह—

चन्द्रगुरुशुक्रेषु श्रीमन्तः ॥ १४ ॥ उच्चेन वा ॥ १६ ॥

वि॰—चन्द्रगुरुशुक्रेष्विति । चन्द्रगुरुशुक्रेषु = पदाद् द्वितीये चन्द्रगुरुशुक्रेषु स्थितेषु, श्रीमन्तः = नृपास्तत्समानां वा भवन्ति ।

वा - श्रयवा, उच्चेन=पदाद् द्वितीये उच्चं गतेन शुभेन पापेन वा युक्ते, श्रीमन्तो भवन्ति ॥ १४-१६ ॥

भाषां—यदि पद से द्वितीय में चन्द्र, गुरु, शुक्र हों तो श्रीमान् होता है। अथवा पद से द्वितीय में स्थित शुभ यह या पाप यह उच्च का हो तो भी श्रीमान् होता है। १५-१६॥

#### त्रयावशेषफलकयने किञ्चिदाह— स्वांशावदन्यत्प्रायेण ॥ १७ ॥

वि॰—स्वांशवंदिति । अन्यत् = अत्रातुक्तफलं, स्वांशवत् = कारकांशवत् , कारकांशप्रकर्शे यथोकं फलं तद्वदत्रापि वोध्यम् ।

श्रत्र प्रायेगोत्युक्या पदाधिकारे कथितभावपत्तमपि क्रिनित्स्वांशवत् भवति यगिकृद्धम् ॥ १७॥ अणा Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

आपा—अवशेष फल जिस प्रकार आत्मकारक के नवांश से कहा गया है, उसी प्रकार बहुधा करके लग्नाव्हद स्थान से समझना चाहिये। अर्थात् जिस २ प्रकार आत्म कारक के नवांश से जिस २ स्थान में जो २ फल कहा गया है। उसी प्रकार लानाव्हद स्थान से उसी २ स्थान में उसी २ फल का विचार करना चाहिए।

यहां पर "प्रायेण" इस शब्द से वाधक के अभाव रहने पर स्वांशवत् फल सम-झना चाहिये अन्यथा नहीं यह स्पष्ट होता है ॥ १७ ॥

#### श्रथ पुनरनेकान् योगानाह—

्लाभपदे केन्द्रे त्रिकोणे वा श्रीमन्तः ॥ १८ ॥ श्रन्यथा दुःस्ये ॥ १६ ॥ केन्द्रत्रिकोणोपचयेषु द्वयोमैत्री ॥ २० ॥ रिपुरोगचिन्तासु वैरम् ॥ २१ ॥

वि॰---लाभपद इति । केन्द्रे त्रिकोशी=लग्नाल्डात्केन्द्रे त्रिकोशी वा, लाभपदे= सप्तमभावपदे स्थिते सति, श्रीमन्तः = लद्दमोवन्तो भवन्ति ।

दुःस्थे = लागाल्डात् सप्तमभावपदे षष्टाष्टमञ्ययस्थे सति, अन्यथा = दिद्राः भवन्ति ।

केन्द्रत्रिकोणोपचयेषु = लग्नपदात्सप्तमभावपदे केन्द्रत्रिकोणोपचयेषु पष्टव्यतिरि-क्तेपु स्थिते सति, द्वयोः = स्त्रीपुंसोर्मध्ये, मैत्री = मित्रता स्यात् ।

रिपुरोगचिन्तासु न् लग्नपदाद्द्वादशाष्ट्रमषष्ठेषु स्थिते सप्तमभावपदे, वैरं = द्वयोर्निरन्तरं शत्रुता स्यात्। एवं लग्नपदात् तृतीयपद्यमादिभावपदराशिवशात श्रात्रोः पितृपुत्रयोरन्ययोक्ष मैत्रीविचारो विषेयः ॥ १८-२१॥

आपा—यदि छानपद से केन्द्र ( १।४।७।१० ) त्रिकाण ( ९।५ ) ने सप्तम भाव का पद हो तो छर्चमीवान् होता है।

लग्न पद से सप्तम भाव का पद ( ६।८।१२ ) में पड़े तो दरिद्र होता है। लग्न पद से केन्द्र, त्रिकोण और पष्ट रहित उपचय ( ३।१०।११ ) में सप्तम भाव

का पद पड़े तो स्त्री पुरुष दोनों में मित्रता होती है।

अगर ( १२।८।६ ) इन स्थानों में से किसी स्थान में सप्तम भाव का पद पड़े तो स्त्री पुरुष, दोनों में शत्रुता होती है।

इसी तरह तृतीय पद्मम भाव आदि के वश भाई भाई, पिता पुत्र, और अन्य में भी मैत्री तथा वैर समझना चाहिए॥ १८-२१॥

#### अथ वृद्धाः--

ल्उनारुढं दारपदं मिथः केन्द्रगतं यदि । त्रिलामे वा त्रिकोशो वा तदा राजान्ययाऽधमः॥ एतं पुत्रादिभावानामपि पित्रादिमित्रता । जातकद्वयमालोक्य चिन्तनीयं विचक्षणैः ॥ Veda Nidhi Varanasi. Digitized by e-Gangotti

#### श्रयान्यानि योगानाह— पत्नीलाभयोदिंएचा निराभासार्गलया ॥ २२ ॥

वि०—पत्नीलाभयोरिति । पत्नीलाभयोः = लग्नपद्तत्सप्तमयोः, निराभासा-र्गलया = निष्प्रतिवन्धार्गलया, दिष्टधा = भाग्यं भवति (दिष्टधा समुपनोषं चेत्यान-न्दे—इत्यमरः )।

भाषा—यदि लग्नपद और उस से सप्तम में अप्रतिबन्ध अर्गला पड़े तो भाग्यवान् होता है॥ २३॥

#### ग्रुभागंते धनसमृद्धिः ॥ २३ ॥

शुभार्गत्त इति । शुभार्गते = लग्नपद्तत्सप्तमयोः शुभन्नहकृतार्गते प्रतिवन्धक-युक्तेऽपि, धनसमृद्धिः = धनवृद्धिः स्यात् , श्रन्यथा धनवत्वमात्रमेव स्यात् ।

भाषा—यदि लग्नपद और उससे सप्तम इन दोनों स्थानों में शुभग्रह कृत अर्गला प्रतिबन्धक युक्त भी हो तो धन की वृद्धि होती है। इस से यह सिद्ध होता है कि लग्नपद और उस से सप्तम में पापग्रह कृत अर्गला हो तो सामान्य रूप से धन होता है।

#### थ्रथ राजयोगानाह--

जन्मकालघटिकास्वेकदृष्टासु राजानः ॥ २४ ॥ पत्नीलाभयोध्य राश्यंशकदृक्षाणैर्वा ॥ २४ ॥ तेष्वेकस्मिन्न्यूने न्यून्य ॥ २६ ॥ प्यमंशतो दक्काणतस्य ॥ २७ ॥

चि॰---जन्मकाल इति । जन्मकालघटिकामु-जन्मलग्न-होरालग्न-घटीलग्ने-षु, एकदृष्टासु = केनचिदेकेन प्रहेण दृष्टेषु, राजानः = भूपतयो भवन्ति ।

पत्नीलाभयोश्व = जन्मलग्न-होरालग्न-घटीलग्न-कुण्डलीषु लग्नसप्तमभावयोः, राष्ट्रयंशकदृशकाणेः = राष्ट्रयंशकदृश्ककाणेरेकप्रहृदृष्ट्रयोश्व राजानो भवन्ति ।

तेषु = जन्मलंग्नहोरालग्नघटीलग्नेषु त्रिषु तेषु राश्यंशकद्दकार्णेषु एकस्मि-न्न्यूने, न्यूनं = राजयोगस्य न्यूनस्वं स्यात् ।

एवं = यथा जन्मकालघटिकासु एकदृष्टासु राजयोगस्तथैव, श्रंशतः, दक्काणतथा विचारः कार्यः।

भाषा—यदि जन्मल्यन, होरालग्न, घटीलग्न ये तीनों किसी एक ग्रह से देखे जाँव तो राजा होता है।

अथवा जनमञ्ज्ञ कुण्डली, होरालम् कुण्डली, ब्रायेल्या कुण्डली, ब्राय

िख्यों में लग्न और सप्तम भाव पर राशि, नवांश और देश्काण के वशा एक ग्रह की दृष्टि से भी राजयोग होता है।

पूर्वोक्त जन्मलम कुण्डली, होरालम कुण्डली, घटीलम्न कुण्डली इन तीनों कुण्ड-लीयों के राशि, अंश और दक्काण के वश लग्न और सप्तम पर एक ग्रह की भी दृष्टि हो तो राजयोग होता है।

अगर उन सें एक भी न्यून हो तो राजयोग भी न्यून होता है। इसी तरह जन्म छप्न, होराल्प्न, घटीलप्न तीनों लग्न की नवांज्ञ कुण्डली और देव्काण कुण्डली से भी राजयोग का विचार करना चाहिए।

#### अत्र बृद्धाः--

विलग्नघटिकालमहोरालमानि पश्यति । उच्चप्रहे राजयोगो लमद्वयमथापि वा ॥ राशेर्दकाणतोऽशाच राशेर्रशादथापि वा । यद्वा राशिर्दकाणाभ्यां लमद्रष्टा तु योगदः ॥

भाषा—यदि जन्मलस, घटीलस, होरालस इन तीनों को उच्चस्थित एक प्रह देखता हो तो राजयोग होता है। अथवा उक्त तीनों लस में किसी दो को उच्च स्थित यह देखता हो तो राजयोग होता है। राशि, नवांश और ट्रेष्काण इन तीनों के वश वा राशि और नवांश के वश वा राशि और ट्रेष्काणके वश नाना प्रकार के राजयोग होते हैं।

#### व्यथ यानयोगमाह—

शुक्रचन्द्रयोमियो दृष्योः सिहस्थयोवी यानवन्तः ॥ २८॥

वि०—शुक्रचन्द्रयोरिति । शुक्रचन्द्रयोर्भियो दृष्टयोः = यत्र कुत्रस्थयोः शुक्र-चन्द्रयोः परस्परं दृष्टयोः, वा = श्रथवा, सिंहस्थयोः तृतीयस्थयोः (शुक्राच्चन्द्रे तृ-तीयगे वा चन्द्राच्छुके तृतीयगे ), यानवन्तः = वाह्नार्थवन्तो भवन्ति ।

भाषा—यदि शुक्र और चन्द्रमा परस्पर दृष्ट हों तो सवारी वाला होता है। अथवा शुक्र, चन्द्रमा दोनों में एक से दूसरा तृतीय में हो अर्थात् शुक्र से चन्द्रमा नृतीय में हो या चन्द्रमा से शुक्र नृतीय में हो तो सवारी वाला होता है॥ २८॥

श्रत्र वृद्धाः—चन्द्रः कविः कविश्वन्द्रं पश्यत्यपि तृतीयगे । शुक्राचन्द्रं ततः शुक्रे तृतीये वाहनार्थवान् ॥

> त्रय वैतानिकयोगमाह— कुजशुक्रकेतुषु वैतानिकाः॥ २६॥

चि॰—कुजशुकेति । कुजशुक्रवेतुषु=यत्र कुत्रस्थितेषु परस्परं दृष्टिमत्सु परस्परं वृत्तीयस्थेषु मङ्गलशुक्रकेतुषु, वैतानिकाः = वितानादिराजचिन्हवन्तो भवन्ति ॥ २९॥

सापा—यदि मङ्गल, ग्रुक, केतु ये तीनों परस्पर दृष्ट हों या परस्पर तृतीय स्थान स्थित हां तो वितानादि राज चिन्ह वाले होते हैं इस से यह सिद्ध होता है कि मङ्गल और ग्रुक केतु को, केतु और मङ्गल ग्रुक को, ग्रुक और केतु सङ्गल को देखते हों तो वितानादि राज चिन्ह वाले होते हैं। अथवा मङ्गल से ग्रुक और केतु तृतीय में हों या कुत से मङ्गल और केतु तृतीय में हों या कुत से मङ्गल और केतु तृतीय में हों वा कितानादि राज चिन्ह वाले होते हैं। २९॥

#### श्रय पुनः राजयोगमाह-

#### स्वभाग्यदारमातृयावसमेषु श्रुमेषु राजानः ॥ ३० ॥ कर्मदासयोः पापयोश्च ॥ ३१ ॥

वि०—स्वभाग्यदारेति । स्वभाग्यदारमानुभावसमेषु = आत्मकारकाद्राश्यादिना द्वितीयचतुर्थपद्यमभावतुल्येषु, शुमेषु = शुमग्रहेषु, राजानः = नृपतयो भवन्ति । एवं तत्तत्कारकवशात्तेषां तेषामिष फलं श्रेयम्, अतः पुत्रादिकारकेष्विष राजयोगवत्ते पुत्रा-दीनामिष राजयोगो वाच्यः ।

कर्मदासयोरिति । कर्मदासयोः = आत्मकारकात् तृतीयषष्टमावसमयोः, पापयोः = पापप्रह्योः, राजानो भवन्ति ॥ ३०-३१ ॥

सापा—यदि आत्मकारक प्रह से द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम भाव के राश्यादि तुरुव ग्रुम प्रहों के राश्यादि हों तो राजा होता है। इसी प्रकार पुत्रादि कारक वज्ञ से पुत्रादि कों का विचार करना चाहिए। अर्थात पुत्रादि कारकों में राज योग वल हो तो पुत्रादिकों को भी राजयोग होता है।

आत्मकारक से तृतीय पष्ट इन दोनों भावों के तुल्य दो पापग्रहों के राश्यादि हों तो भी राजा होता है ॥ ३०-३१ ॥

#### श्रथ पुनराह—

पितृलाभाषिपाच्चैवम् ॥३२॥ मिश्रे समाः ॥३३॥ द्रिद्रा विपरीते ॥३४॥

्वि - पितृतांमाधिपादिति । पितृतांमाधिपात् = लमाधिपात्सप्तमाधिपाच्च, एथं = पूर्वोक्तवद्विचारः कार्यः, प्रार्थात् लमाधिपात्सप्तमाधिपाच्चापि भाग्यदारमातृमा-वसमेषु शुभेषु तथा कर्मदाससमयोः पापयोध्य सतो राजानो सवन्ति ।

मिश्र इति । मिश्रे = शुभपापिभ्रयो सति, समाः = राजतुल्या मवन्ति । विपरीत इति । विपरीते=शुभस्याने पापाः पापस्थाने शुभाव्यत्स्युस्तर्हि, दरिद्राः= निर्धना भवन्ति ॥ ३२-३४ ॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

आपा—लग्नेश और ससमेश से भी इसी प्रकार विचार करना चाहिये। अर्थात् लग्नेश और ससमेश से द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम इन भागें के तुल्य शुभग्रह हों तो राजा होता है। तथा लग्नेश और ससमेश से तृतीय, षष्ठ इन दोनों भावों के तुल्य दो पापग्रहों के राश्यादि हों तो राजा होता है।

ल्झेश और सप्तमेश से द्वितीय, चतुर्थ, पद्मम इन भावों में ग्रुम ग्रह और पाप

ब्रह दोनों मिले हुए हों तो राजा के तुल्य होता है।

विपरीत ग्रह स्थिति से अर्थात् शुमग्रह के स्थान में पापग्रह, और पापग्रह के स्थान में शुभग्रह स्थित हों तो दरिज़ होता है ॥ ३२-३४ ॥

> श्रय राजसम्बन्धिपुरुषरेनापतियोगावाह— मातिर गुरी शुक्ते चन्द्रे वा राजकीयाः ॥ ३४ ॥ कर्मणि दासे वा पापे सेनान्यः ॥ ३६ ॥

वि०—मातरीति । मातरि = लग्नसप्तमाधिपात् कारकाच पश्चमे, गुरौं = बृह-स्पतौ, वा शुक्ते = सिते, वा चन्द्रे = सोमे स्थिते सित, राजकीयाः = राजाधिकारचन्तो भवन्ति । कर्मणीति । कर्मण=लग्नसप्तमाधिपात् कारकाच तृतीये, वा दासे=लग्नस-समाधिपात्कारकाच षष्ठे, पापे≕गपप्रहे स्थिते सित, सेनान्यः=सेनापतयो भवन्ति ।

भाषा-यदि लग्नेश, सप्तमेश वा कारक से पञ्चम में बृहस्पति, शुक्र वा चन्द्रमा

हो तो राजसम्बन्धी पुरुष होता है।

छन्नेश, सप्तमेश वा कारक से तृतीय वा पष्ट में पाप ब्रह हो तो सेनापित होता है।

# श्रथं कारकलप्रयोद्धपरिग्रहदृष्टिवशात्फलमाइ-

स्विपत्भ्यां कर्मदासस्थदष्टचा तदीशहष्टचा मातृनाथहष्ट्यां च धीमन्तः ॥ ३७ ॥ दारेशहष्टचा तदीशहष्टचा सुखिनः ॥ ३८ ॥ रोगेश-हष्टचा दरिद्राः ॥ ३६ ॥ रिपुनाथहष्टचा व्ययशोद्धाः ॥ ४० ॥

स्वामिद्द्या प्रवताः ॥ ४१ ॥

वि०—स्विपतृभ्यामिति । स्विपतृभ्यां=कारकजन्मलप्ताभ्यां, कर्मदासस्यदृष्ट्या=
तृतीयषष्ट्रस्यप्रहृदृष्ट्या कारके लग्ने चेत्यर्थः, तदीशहृष्ट्या=तृतीयेश-षष्टेशहृष्ट्या;
वा मातृनाथहृष्ट्या = पद्ममेशहृष्ट्या च, धीमन्तः = बुद्धिमन्तो भवन्ति ।

दारेशेति । दारेशदृष्ट्या = कारकलभाभ्यां कारकलभयोगपरि चतुर्थेशदृष्ट्या, सुवितो = अविति thanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri रोगेश दृष्टचेति । रोगेशदृष्ट्या = कारकलमाभ्यां कारकलमयोक्परि-ग्रप्टमेश-दृष्ट्या, दरिद्रा भवन्ति ।

रिपुनायदृष्टयेति । रिपुनायदृष्टयाः = कारकलमाभ्यां तयोरूपरि द्वादशेशदृष्टयाः, व्ययस्वभावा भवन्ति ।

स्वामिद्दृष्टेति । स्वामिद्दृष्ट्या=कारके कारकेशदृष्ट्या लग्ने लग्नेशदृष्ट्या, प्रवत्ताः= वत्तवन्तो भवन्ति ॥ ३७-४९ ॥

भाषा—यदि कारक से वा लग्न से तृतीय, पष्ट स्थान स्थित ग्रह कारक और लग्न को देखता हो, अथवा तृतीयेश, पष्टेश देखता हो, अथवा पञ्चमेश देखता हो तो बुद्धिमान होता है।

कारक वा लग्न से चतुर्थेश की दृष्टि कारक और लग्न के ऊपर हो तो सुखी होता है।

कारक वा लग्न से अष्टमेश की दृष्टि कारक और लग्नके जपर हो तो दृश्दि

कारक वा लग्न से ब्यवेश की दृष्टि कारक और लग्न के उपर हो तो खर्च करने वाला होता है।

अगर कारक और छम्न के ऊपर अपने अपने स्वामी की दृष्टि हो तो बलवान होता है। अर्थात् छम्न के ऊपर छग्नेश की और आत्मकारक के ऊपर आत्मकारका-श्रित राशि के स्वामी की दृष्टि हो तो वलवान होता है ॥ ३७-४१॥

## श्रय वन्धनयोगमाह—

पश्चाद्रिपुमान्ययोर्प्रहसाम्ये वन्यः कोणयो रिपुजाययोः कीटयुग्म-योद्रीररिष्क्रयोश्च ॥ ४२ ॥ एवमृत्ताणां तदोशानाञ्च शुभसम्बन्धे निरो-धमात्रं पापसम्बन्धाः च्छूह्यसाप्रहाराद्यः ॥ ४३ ॥

वि॰—पश्चादिति । पश्चात् = लमात्कारकलमाच्च, रिपुभाग्ययोः=द्विद्वादशयोः, कोणयोः = पञ्चमनवभयोः, रिपुजाययोः = द्वादशषष्ट्योः, कीटयुग्मयोः = एकादशतृती-ययोः, द्वारिष्कयोः = चतुर्थदशमयोश्च, प्रहसाम्ये = खेटतीह्ये, (एकश्चदेकः, द्वीचे-द्वी, त्रयश्चत्त्रय इति रीत्या खेटतीह्ये सित ), वन्धः = कारापतनं भवति।

एवंम्रक्षाणाभिति । एवं, ऋक्षाणां = प्रोक्तानां द्विद्वादशादगृक्षाणां, तदीशानां = तत्पतीनां च, शुभसम्बन्धे = शुभग्रहसम्बन्धे सति, निरोधमात्रं = कारागारे निरोध-मात्रमेव स्थात् । पापसम्बन्धात्=पापग्रहंसम्बन्धात् , शृङ्कताप्रहारादयो भवन्ति ४२-४३ स्थापा — यदि छम् से वा कारक से द्वितीयः हारहम् में द्वार्ष्य संख्यक श्रष्टे हो तो कारा

गृह में वन्धन होता है। इसी प्रकार यदि नवम, पञ्चम में अथवा द्वादश, पष्ट में अथवा एकादश, तृतीय में अथवा चतुर्थ, दशम में यह की तुरुयता हो तो कारागृह में बन्धन होता है। अर्थात् द्वितीय में एक ग्रह हो तो द्वादश में भी एक ग्रह हो, अगर द्वितीय में दो ग्रह हों तो द्वादश में भी दो ग्रह हों, अगर द्वितीय में तीन ग्रह हों तो द्वादश में भी तीन ग्रह हों तो कारागृह में वन्धन होता है। इसी प्रकार पञ्चम नवम, द्वादश पष्ट इत्यादि में ग्रह की समता समझनी चाहिए।

यदि द्वितीय, द्वादश, नवम, पञ्चम इत्यादि वन्धन स्थान और उसके स्वामी को शुभ ग्रह से सम्बन्ध होतो निरोधमात्र (कारागृह में नाम मात्र का वन्धन) होता है। अगर पापप्रह से सम्बन्ध हो तो बेडी आदि से बन्धन हो कर कारागृह में निवास

होता है ॥ ४२-४३ ॥

#### श्रय नेत्रहानियोगमाह— शुकादुगौणपदस्थो राहुः सूर्यदेशे नेत्रहा ॥ ४४ ॥

वि॰—शुक्रादिति । शुक्रात् = तमात् , गौणपदस्थः = पश्चमपदस्थः, राहुः, सूर्यदृष्टः = रविणा दृष्टः, नेत्रहा = नेत्रनाशकरः स्यात् ॥ ४४ ॥

भाषा—यदि छम से पञ्चम के पद में स्थित राहु रवि से देखा जाता हो तो नेत्रों का नाश करने वाळा होता है।

श्रथ राजचिन्हयोगमाह—

# स्वदारगयोः शुक्रचन्द्रयोरातोद्यं राजचिन्हानि च ॥ ४४॥

वि०—स्वदारगयोरिति । स्वदारगयोः = श्रात्मकारकाचतुर्थगयोः, शुक्रचन्द्रयोः सतोः, श्रातोद्यं = वाद्यविशेषः, राजचिन्हानि = छत्रचामरादीनि च भवन्ति ॥ ४५ ॥

भाषा—यदि आत्मकारक से चतुर्थ में शुक्र, चन्द्रमा दोनों हों तो नगाड़ा आदि बाजे, छत्र, चामर आदि राजचिन्ह होते हैं ॥ ४५ ॥

इति महर्षिजैमिनिप्रणीत-जैमिनिस्त्रदीकायां प्रथमाध्याये तृतीयः पादः।

# अथ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः।

त्रयोपपदांत्फलकथनार्थं प्रथमसुपपदं निरूपयति— उपपदं पदं पित्रतुचरात् ॥ १ ॥

वि०—उपपदिमिति । पित्रजुचरात् = पितां लगं तद्गुचरो द्वितीयो यस्यासौ प्रित्रजुचरो द्वादशभावस्तस्मात् , पदं = "यावदीशाश्रयं पदमृक्षाणाम्" इत्यनेन यत्पदं तत् उपपदं = उपपदम्बलस्थानं स्यादिति श्रीमता नीलकण्ठेनाभिद्वितम् । तत् उपपदं = उपपदम्बलस्थानं स्यादिति श्रीमता नीलकण्ठेनाभिद्वितम् ।

पित्रतुचरात् = पितां लमं तस्यातुचरो द्वितीयो योऽसौ पित्रतुचरः द्वितीयो भा-चस्तस्माचस्यदं तदुपपदं स्यादिति श्रीमता स्वामिनाभिहितम् ।

अत्र वास्तविकोऽर्थस्तु—

पिता लग्नं किन्तु समलगं तद्तु पश्चाचरित यस्यासी पित्रतुचरो द्वितीयो भाव-स्तस्माचत्पदं तदुपपदं स्यात्। तथा पितुर्लगस्य किन्तु विषमलग्नस्य-ग्रानु पश्चाच-रतीत्यनुचरो द्वादशभावस्तस्माचरपदं तदुपपदं स्यात्।

श्रर्थात् समलमे द्वितीयभावस्य विषमलमे द्वादशभावस्य पदमुपपदं स्यादिति व-हुवोहि-षष्टीतस्पुरुषसमासाभ्यां समागतौ द्वावप्यर्थो सुनेरभिन्नेताविति ।

श्रथवा पितुर्जभस्य विषमलभे कमगणनया समलभे चोरक्रमगणनया योऽनुचरः पृष्ठवर्ती राशिस्तस्य यत्पदं तदुपपदं स्यात् , श्रथीत् विषमलभाद् द्वादशभावस्य समन्त्रमाद्द्वितीयभावस्य यत्पदं तदुपपदं स्यात् ॥ १ ॥

भाषा— इस पाद में उपपद से फलादेश करने के लिए प्रथम उपपद का निरूपण करते हैं।

छप्न है अनुचर (द्वितीय) जिस का ऐसा जो द्वादश भाव उस से "धावदीशा-श्रयं पदमुचाणास्" इस पूर्वोक्त युक्ति से जो पद उस को उपपद कहते हैं, यह नील कण्ड का सत है।

अथवा पिता ( छम्न ) का अनुचर (द्वितीय) जो है द्वितीय भाव उस से पूर्वोक्त युक्ति से जो पद उस को उपपद कहते हैं। यह स्वामी टीकाकार का मत है।

अथवा ''पित्रतुचरात्'' यहां पर ''पित्र्यातुचरात्'' ऐसा वास्तविक पाठ स्वीकार कर के पूर्व युक्ति से उस के अक्षर के अङ्कवश से सात संख्या लाकर सप्तम भाव से जो पद उस को उपपद स्वीकार करते हैं।

इस में वास्तविक अर्थ तो यह है कि—सम राशि के छम हों तो छम पृष्ठवर्ती है जिस का ऐसा जो द्वितीय भाव उस से जो पद उस को उपपद कहते हैं।

तथा विषम राशि के छम हों तो छम का पृष्ठवर्ती जो द्वादश भाव उस से जो पढ़ उस को उपपद कहते हैं।

अर्थात् समल्यां में द्वितीय भाव विषम लग्न में बारहवें भाव का जो पद उस को उपपद कहते हैं। ये बहुवीहि समास और पष्टीतत्पुरुष समास से आये हुए दोनों अर्थ सुनि के असिमित हैं। (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri अथवा विषम लग्न में क्रम गणना से समलग्न में उत्क्रम गणना से लग्न प्रष्ट-वर्ती जो राशि हो उस का जो पद उस को उपपद कहते हैं, अर्थात विषमलग्न में लग्न से हादश समलग्न में लग्न से द्वितीय के पद को उपपद कहते हैं। १॥

उदाहरण—११ वें पृष्ठ में सुद्रित जन्म कुण्डली में धनु लग्न विपम है। इस लिये यहां पर क्रम गणना से लग्न का पृष्ठवर्ती वृश्चिक राशि हुआ। इस का स्वामी मङ्गल वृश्चिक से एकादश स्थान कन्या में है, अतः कन्यासे एकादश स्थान कर्क हुआ, यही इस कुण्डली में उपपद हुआ।

\* जन्म-कुण्डली \*

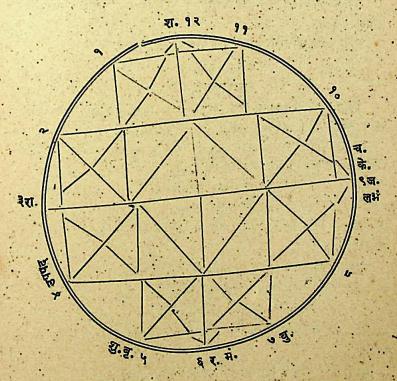

श्रयोपपदात्प्रव्रज्यादारनारायोगावाह—

CC-0. Swami Atmanand Gin (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

वि०—तत्रेति । तत्र = उपपदे ( श्रधिकारप्राप्तत्वात्तत्रेति पदेनोपपदस्यैव प्रहणं न तद्द्रितीयस्य ), पापस्य=पापप्रहस्य राशौ, वा पापयोगे = पापप्रहयोगे, प्रव्रज्या= सन्यासः, वा दारनाशः = स्त्रोविनाशः स्यात् ॥ २ ॥

भाषा—यदि उपपद स्थान पापप्रह के राशि में हो अथवा पापप्रह से युक्त हो तो सन्यास प्रहण करता है अथवा स्त्री का नाश होता है ॥ २ ॥

> श्रत्र रवेः शुभत्वमाह— नात्र रविः पापः ॥ ३॥

विo—नात्रेति । स्रत्र = उपपदाधिकारे, रविः = सूर्यः, पापः = पापग्रहः, न स्यात् ॥ ३ ॥

भाषा-इस उपपदाधिकार में रवि पाप बह नहीं है ॥ ३ ॥

श्रय पूर्वयोगापवादमाह— श्रुभद्दग्योगान्न ॥ ४ ॥

वि॰—शुभेति । शुभद्दग्योगात् = उपपदे शुभन्नहृदृष्टियोगाभ्यां, न = योगे स-स्यपि पूर्वोक्तं फलं ( प्रज्ञज्या दारनाशो वेति फलं ) न भवति ॥ ४ ॥

भाषा—यदि उपपद में शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो पूर्वोक्त फळ (सन्यास वा स्त्रीविनाश) नहीं होता है ॥ ४ ॥

> श्रथ दारनाशयोगमाह— नीचे दारनाशः॥ ४॥

वि॰—नीच इति । नीचे = उपपदे नीचप्रहाश्रिते संति, दारनाशः=स्त्रीविनाशः स्यात् ॥ ५ ॥

भापा—अगर उपपद नीच प्रहाश्रित हो तो स्त्री का विनाश होता है ॥ ५॥

श्रथ वहुदारयोगमाइ—

उच्चे बहुद्रारः ॥ ६ ॥ युग्मे च ॥ ७ ॥

वि०—उच इति । उचे = उपपदे उच्च्प्रहाश्रिते सति, वहुदारः = अधिकदारः स्यात् ।

युग्म इति । युग्मे = मिथुनराशी उपपदे सति, बहुदारश्च स्यात् ॥ ६-७ ॥ भाषा—यदि उच्चं प्रहाश्रित उपपद हो तो बहुत खियां होती हैं ॥ अगर उपपद स्थान में युग्म ( ५१, शेष = ३ ) मिथुन राशि पड़े तो भी बहुत खियां होती हैं ॥ ६-७ ॥

GC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

#### श्रथ वार्डक्ये स्त्रीराहित्ययोगमाह—

तत्र स्वामियुक्ते स्वर्ते वा तद्वेतावुत्तरायुषि निर्दारः॥ ८॥

वि०—तत्रेति । तत्र = उपपदे, स्वामियुक्ते = स्वामिना सहिते, वा स्वर्के = श्र-न्यस्मिन् स्वराशो, तद्धतौ = तत्स्वाभिनि स्थिते सति, उत्तरायुषि = बृद्धावस्थायां, नि-र्दारः = दाररहितः स्यात् ॥ ८ ॥

भाषा—यदि उपपद स्थान अपने स्वामी से युक्त हो अथवा अपने दूसरे राशि में हो तो बृद्धावस्था में स्त्री का नाश होता है ॥ ८ ॥

## श्रयोत्तमकुताद्दारताभयोगमाद्द— उच्चे तस्मिन्नुत्तमकुताद्दारताभः॥ ६॥

चि०-- उच इति । तस्मिन् -- उपपदेशे, उच्चे=उच्चं गते सित, उत्तमकुलात् श्रेष्ठकुलात , दारलाभः = स्रोलाभः स्यात् ॥ ९ ॥

भापा—यदि उपपदेश अपने उच में स्थित हो तो श्रेष्ट कुछ से स्त्री का छाम होता है।

#### श्रथं नीचकुलात्स्त्रीलासयोगमाह— नीचे विपर्ययः ॥ १० ॥

चि॰—नीच इति । नीचे = उपपदेशे नीचं गते सति, विपर्ध्यः = नीचकुला-त्स्त्रीलामः स्यात् ॥ १० ॥

भाषा—यदि उपपदेश नोच स्थान में स्थित हो तो नोच कुछ से स्त्री का छाम होता है ॥ १०॥

#### त्रथ सन्दरबीयोगमाह— सुभसम्बन्धात् सुन्दरी ॥ ११ ॥

चि॰—ग्रुमेति । ग्रुभसम्बन्धात्=ग्रुमषङ्वर्गदृष्टियोगादिसम्बन्धात् , सुन्दरी= सुन्दरी स्त्री स्थात् ॥ ११ ॥

भाषा-यदि उपपदेश को शुभग्रह के पड्वर्ग से दृष्टि, योग आदि सम्बन्ध हो तो सुन्दरी स्त्री होती है।

> श्रय जोकापवादात्स्नीत्यागयोग-स्नीनाशयोगावाह-रानिराहुभ्यामपवादात्त्यागो नाशो वा ॥ १२॥

वि॰—शनिराह्नित । शनिराहुभ्यां = उपपदतदीशयोः शनिराहुभ्यां युतयोः दृष्टयोर्वा सतोः, अपवादात् = लोकापवादात् , त्यागः=श्चियाः त्यागः, नाशो वा स्यात्॥

CG-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

भाषा—यदि उपपद और उस के स्वामी शनि और राहु से युत या दृष्ट हों तो छोकापवाद से स्त्री का त्याग अथवा नाश होता है ॥ १२ ॥

#### श्रयान्यानपि योगानाह-

शुक्रकेतुभ्यां रक्तप्रदरः ॥ १३ ॥ श्रस्थिकावो बुधकेतुभ्याम् ॥ १४ ॥ श्रामिरिवराहुमिरिस्थिज्वरः ॥ १४ ॥ बुधकेतुभ्यां स्थौस्यम् ॥ १६ ॥ बुधकेत्रेभ्यां स्थौस्यम् ॥ १६ ॥ बुधकेत्रेभ्यां नासिकारोगः ॥ १७ ॥ कुजक्तेत्रे च ॥ १८ ॥ गुरुराहुभ्यां दन्तरोगः ॥२०॥ श्रामिर्यां कर्णरोगो नरहका च ॥ १६ ॥ गुरुराहुभ्यां दन्तरोगः ॥२०॥ श्रामिराहुभ्यां कन्यातुलयोः पङ्गर्वातरोगो वा ॥ २१ ॥

#### श्रमहग्योगान्न ॥ २२ ॥

विo—शुक्रेति । शुक्रकेतुभ्यां = उपपदतदीरायोः शुक्रकेतुभ्यां युतयोः दृष्टयोवी सतोः रक्तप्रदरः = रक्तप्रदररोगवती स्त्री स्यात् ।

अस्थीति । बुधकेतुभ्यां = उपपदतदीशे बुधकेतुभ्यां युते वा दष्टे सति, अस्थि-स्नावः=अस्थिसावरोगवती सी स्यात् ।

शनिरविराहुभिरिति । शनिरविराहुभिः = उपपदतदोशे शनिरविराहुभिर्युते वा हृष्टे, श्रस्थिज्वरः = श्रस्थिज्वरवती स्त्री स्यात् ।

बुधकेतुभ्यामिति । बुधकेतुभ्यां = उपपदतदीशे बुधकेतुभ्यां युते वा दष्टे, स्यौक्यं = स्यूला स्त्री स्यात् ।

बुधचेत्र इति । बुधचेत्रे = बुधग्रहगते-उपपदे तदीशे च, मन्दाराभ्यां = शनै-बरमङ्गलाभ्यां युते वा दृष्टे सति नासिकारोगः = नासिकारोगवती स्त्री स्थात् ।

कुजेति । कुजचेत्रे = उपपदतदीशे कुजचेत्रं गते मन्दाराभ्यां युते वा दृष्टे नासि कारोगवती स्त्री स्थात् ।

गुक्शनिभ्यामिति । गुक्शनिभ्यां = उपपदतदीशे वृहस्पतिशनैश्वराभ्यां युते वा दृष्टे, कर्णरोगः = कर्णरोगवती, नरहकाच = नाडिकानिःसरणरोगवती स्त्री स्यात् ।

गुरुराहुभ्यामिति । गुरुराहुभ्यां = उपपदतदीशे बृहस्पतिराहुभ्यां युते वा दष्टे, दन्तरोगः = दन्तरोगवती स्री स्यात् ।

शनिराहुभ्यामिति । कन्यातुलयोः = कुम्ममीनयोः स्थिते उपपदतदीशे शनि-राहुभ्यां = शनैश्वरराहुभ्यां युते वा दृष्टे, पृङ्घः = पृक्ष्यी, वातरोगा = वातरोगवती वा स्त्री स्यात् । श्रत्र कन्यातुलयोरित्यस्य कन्यातुलान्यतरग इति नीलकण्ठेन स्वटीका-यां यद्वशाख्यातं तदसङ्गतम्, यतोऽत्र प्रन्थे सर्वत्राक्षराङ्कप्रहृष्णेन राशीनां संख्यावगमो

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

भवति । श्रतोऽत्रापि कन्या = ११=कुम्भराशिः तुला = ३६ द्वादशभक्ते शेषः=१२= सीनराशिः, तेन कन्यातुलयोरित्यस्य कुम्भमीनयोरित्ययमेवार्थः समीचीनः ॥

ग्रुभद्दगिति । शुभद्दग्योगात् = उपपदे तदीशे च शुभग्रह्युते वा दृष्टे, न=पूर्वोक्त-दोष्ट्रा न भवन्ति ॥ १३-२२ ॥

आपा—यदि उपपद और उस के स्वामी शुक्र तथा केतु से युत या दृष्ट हों तो जातक की स्त्री को रक्त प्रदर रोग होता है।

उपपद और उस के स्वामी बुध और केंसु से युत या दृष्ट हों तो जातक की स्त्री को अस्थिसाव रोग होता है।

उपपद और उस के स्वामी शनि तथा रिव और राहु से इष्ट हों तो जातक की स्त्री अस्थिज्वर वाली होती है।

उपपद और उस के स्वामी बुध और केतु से युत या दृष्ट हों तो जातक को मोटी स्त्री की प्राप्ति होती है।

उपपद और उस के स्वामी बुध चेन्न (कन्या, मिथुन ) में स्थित हो कर शते-श्चर तथा मङ्गल से युत या दृष्ट हों तो नासिका रोग वाली स्त्री की प्राप्ति होती है।

उपपद और उस के स्वामी कुजचेत्र (मेष या वृक्षिक ) में स्थित हो कर शनै-श्रर और मङ्गळ से युत या दृष्ट हों तो कर्ण रोग वाळी और नाडिकानिःसरण रोग वाळी की की प्राप्ति होती है।

उपपद और उस के स्वामी बृहस्पति तथा राहु से युत या इष्ट हों तो दन्त रोग वाली स्त्री मिळती है।

उपपद और उस के स्वामी कुम्म या मीन राशि में पड़े तथा शनैश्वर और राहुसे युत या दृष्ट हों तो छङ्गड़ी या वात रोग वाली स्त्री की प्राप्ति होती है यहाँ पर प्रसिद्ध-राशि के कारण कन्या तुल्योः, इस का अर्थ नीलकंठने कन्या तुला ही रक्खा है सो ठीक नहीं है। क्यों कि इस प्रन्थ में अत्तराङ्क के वश से राशि की संख्या का सर्वत्र प्रहण किया जाता है। अतः यहाँ पर भी कन्या = ११ से कुम्म और तुला = ३६ में बारह से भाग देने से शेप = १२ = से मीन राशि का ग्रहण करना ठीक है।

यदि उपपद और उस के स्वामी शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हों तो प्वोंक्त अशुम फल नहीं होते हैं।

#### त्रय सप्तमांशप्रहेभ्यः फलिविकेन्यवस्थामाह— सप्तांदाप्रहेभ्यश्चेचम् ॥ २३ ॥

वि०——सप्तांशिति । सप्तांशप्रहेभ्यः उपपदागः (सप्त = ६० द्वादशमके शेषः = ७, ) सप्तमो = आवस्तस्य यो नवांशब्ध, प्रही तदीशौ च तेभ्यः, एवं = पूर्वी करीत्या फलविचारः कार्यः ॥ २३ ॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

भाषा—उपपद से (सप्त = ६७ को बारह से तष्टित करने से शेष=७) सप्तमभाव, सप्तम भाव के नवांश और इन दोनों के स्वामी से भी पूर्वोक्त रीति से फलादेश करना चाहिये॥ २३॥

#### श्रयात्र फलान्याह—

वुधशितशुक्तेष्वनपत्यः ॥ २४ ॥ पुत्रेषु रविराहुगुविभविद्वपुत्रः ॥२४॥ चन्द्रेणेकपुत्रः ॥ २६ ॥ सिश्रे विलम्बात् पुत्रः ॥ २५ ॥ कुजशिनभ्यां दत्तपुत्रः ॥ २८ ॥ श्रोजे बहुपुत्रः ॥ २६ ॥ युग्मेऽस्पप्रजः ॥ ३० ॥

वि॰—बुधशनीति । बुधशनिशुक्रेषु = उपपदात्सप्तांशप्रहेभ्यश्च नवमेषु बुधश-निशुक्रेषु स्थितेषु, श्रनपत्यः = श्रपत्यरहितः स्यात् ।

पुत्रेष्विति । पुत्रेषु = उपपदात्सप्तांशप्रहेम्यश्च नवमेषु ( पुत्रे = २१, द्वादशम्के शेषः = ९ ), रविराहुगुरुभिः = रविराहुगुरुभिर्युक्तेषु, वहुपुत्रः = श्रनेकपुत्रः स्यात् ।

चन्द्रेणेति । चन्द्रेण = उपपदात् सप्तांशप्रहेभ्यश्व नवमेषु चन्द्रेण स्थितेन, एक-पुत्रः = एकपुत्रवान् स्यात् ।

मिश्र इति । मिश्रे = उपपदात्सप्तांशप्रहेभ्यथ नवमेषु मिश्रप्रहे श्रपत्यकारकान-पत्यकारकप्रहे स्थिते सति, विलम्बात् = बृद्धावस्थायां, पुत्रः स्यात् ।

कुजेति । कुजरानिभ्यां = उपपदात्सप्तांशग्रहेभ्यश्व नवमेषु कुजरानिभ्यां स्थिता-भ्यां दत्तपुत्रः = दत्तपुत्रवान् स्यात् ।

श्रोजे इति । श्रोजे = उपपदात्सप्तांशग्रहेभ्यश्व नवमेषु विषमराशौ सति, बहुपुत्रः स्यात् ।

युगम इति । युगमे=उपपदात्सप्तांशप्रहेभ्यस नवमेषु समराशौ सति, श्रत्पप्रजः=

स्वरूपापत्यः स्यात् ॥ २४-३० ॥

भाषा—यदि उपपद, सप्तम भाव, सप्तम भावके नवांश और इन दोनों के स्वामी से नवम स्थान में बुध, शनि, शुक्र हों तो जातक सन्तान हीन होता है।

उक्त स्थानों से नवम में रवि, राहु, गुरु हों तो जातक को बहुत पुत्र होते हैं। उक्त स्थानों से नवम में चन्द्रमा हों तो एक पुत्र होता है।

उक्त स्थानों से नवम में अपत्य कारक और अनपत्य कारक दोनों ग्रह हों तो विलम्ब से पुत्र होता है।

उक्त स्थानों से नवम में मङ्गळ, शनि हों तो दत्तक पुत्र होता है।

उक्त स्थानों से नवम स्थान में विषम राशि हो तो बहुत पुत्र, सम राशि हो तो थोड़ा पुत्र होता है ॥ २४-३० ॥ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

### श्रय जन्मलग्नतदीशतन्नवांशामहेभ्यः पूर्वोक्तविचारः कार्य इत्याह— गृहक्तमारकुव्वितदीशापश्चमांशामहेभ्यश्चेषाम् ॥ ३१ ॥

वि० - गृहकमादिति । गृहकमात् = राशिकमात् , कुक्षितदीशपद्यमांशप्रहे-भ्यथ = कुक्षि जन्मलग्नं (कुक्षि = ६१ द्वादशमक्ते शेषं = १) तदीशो जन्मलग्न स्वामी पद्यमो नवमो भावः (पद्यमः = ५६१ द्वादशमक्ते शेषः = ९) तत्त्वांशप्रहे-भ्यथ तथैव विचारः कार्यो यया पूर्वमुपपदात्सप्तांशप्रहेभ्यो नवमेपु विचारः कृतः ।

त्रत्र नीलकण्ठेन ''गृहकमाज्जन्मलानकमात् यथा भावानां विचारः क्रियते तथा कुक्षितदीशादिभ्योऽपि कुर्यात् , कुक्षितदीशावुगपदोपपदेशौ ताम्यां पञ्चमां- शाम्रहः पग्रमभावस्त् आवस्थनवांशश्च ताम्यां तयोः स्वामिग्रहाभ्यां चैवं पूर्वोक्तफतः विचारः कार्य इत्यर्थः, तस्माग्रत्र यस्य सम्भवस्तस्याप्रिमसूत्रऽतुत्रत्तिः कार्या । आतु-भ्यामित्यादिस्त्रेष्णपदोपपदेशाभ्यां विचारः कार्य इति । कुक्षिपदैन प्रकरणपठितोप-पदस्य प्रहणम् । नतु स्वाम्यादिभिः कुक्षितदोशाविति सिंहरवीत्युक्तं तत्सर्वसाधारण्या- दन्तुपयुक्तं विशेषतोऽस्मिन् शास्त्रेऽक्षरगम्यकानामेव प्रहणादिति स्वटीकायां व्याख्या-तम् । अन्योः कतर्युक्तमिति निपुणं विवेचनीयं विपिश्चिद्भः, वस्तुतस्त्वत्रास्माकं व्याख्यानमेव समीचीनम् ॥ ३९ ॥

भाषा—जन्मलग्न क्रम से जन्मलग्न, जन्मलग्नेश तथा जन्मलग्न से नवम भाव, इस के नवमांश और नवमांश पित से भी उसी तरह फल विचार करना चाहिये, जिस तरह पूर्व में उपपद, उस से सप्तम भाव, उस के नवांश, और इन दोनों के

स्वामी से नवम भाव में विचार किया गया है।

"नीछकण्ठ" यहां जिस प्रकार जन्मलग्न के क्रम से भावों का विचार किया जाता है, उसी तरह कुचि (उपपद) और उपपद के स्वामी इत्यादिकों से भी विचार करना चाहिये। उपपद, उपपद के स्वामी, इन दोनों से जो पद्धम स्थान, उस के नवांदा, पद्धम स्थान का स्वामी, पद्धमस्य नवांदा स्वामी इन सव स्थानों से पूर्वोक्त फर का विचार करना चाहिये।

यहाँ कुचि पद से उपपद का ही ग्रहण होता है। स्वाम्यादि टीकाकारों ने "कु-चितदीशों" इस का सिंहरवी ऐसा अर्थिकिया है, पर यह अर्थ सर्व साधारण होने से युक्त नहीं है, क्यों कि विशेष कर के इस शास्त्र में अचरों के वश से जो संख्या सिद्ध

होती है, उसी का प्रहण होता है।

"आतृम्यां श्रानिः" इत्यादि सूत्रों में उपपद और उपपद के स्वामी से विचार करना चाहिये, क्यों कि जहां जिस का सम्भव होता है उसी की अनुवृत्ति अग्रिम सूत्र में की जाती है, यह अपनी दीका में कहा है। । इन दोनों अर्थों में कौन युक है यह पण्डित लोग विचार करें। वास्तव में यहां पर मेरा व्याख्यान ( कुण्डि=जन्म-लप्न, पञ्चम = नवम ) ही ठीक है।

श्रथात्र फलान्याह—

भ्रात्भ्यां द्यानिराहुभ्यां भ्रात्नाद्याः ॥ ३२ ॥ गुक्रेण व्यवहितगर्भनाद्याः ॥ ३३ ॥ पित्यावे गुक्रहष्टेऽपि ॥ ३४ ॥ कुजगुरुचन्द्रवृधैर्वहुभ्रातरः ॥ ३४ ॥ द्यान्याराभ्यां दृष्टे यथास्वं भ्रात्नाद्याः ॥ ३६ ॥

शानिना स्वमात्र रोषश्च ॥ ३० ॥ केतौ भगिनीवाहुल्यम् ॥ ३८ ॥ वि॰—आतुभ्यामिति । शनिराहुभ्यां, आतुभ्यां = पूर्वोक्तेभ्यः कुक्षितदीशपद्य-

मांशमहेम्यः तृतीयैकादशस्थाभ्यां, आतृनाशः = आतृमरणं स्यात्।

शुक्रेग्रेति । शुक्रेण = तृतीयैकादशान्यतरस्थेन शुक्रेण, व्यवहितगर्भनाशः = पूर्वीपरमातृगर्भनाशः स्यात् ।

पितृभाव इति । पितृभावे = लग्नाद्ष्यभावे, शुक्रदष्टे=शुक्रेणावलोकितेऽपि व्यवहितगर्भनाशः स्यात् ।

कुजेति । कुजगुरुचन्द्रबुधैः = कुक्षितदीशपद्यमांशग्रहेम्यः मङ्गलवृहस्पतिसोम-सौम्यैरतृतीयैकादशगैः, बहुश्रातरः = बहुश्रातृयुक्तः स्यात् ।

शन्याराभ्यामिति । शन्याराभ्यां = शनैश्वरमङ्गलाभ्यां दृष्टे प्रोक्तस्थानेभ्यस्तृतीयै-कादशस्थाने, यथास्वं = यथाक्रमं, भ्रातृनाशः स्यात् , तृतीये दृष्टौ किनष्टस्यैकादशे . दृष्टौ ज्येष्टस्योभयत्र दृष्टाञ्चभयोभ्रीत्रोनीशः स्यादित्यर्थः ।

शनिनेति । शनिना=शनैखरेण दृष्टे पूर्वोक्तस्थानेभ्यो आतृस्थाने, स्वमात्रशेषः= स्वमात्रावशिष्टः स्यादन्ये नश्यन्ति ।

केताविति । वेतौ=प्रोक्तस्थानेभ्यस्तृतीयैकादशस्थाने केतुयोगे, भगिनीवाहुरुयं= भगिनीवाहुरुयं स्यात् ॥ ३२-३८॥

भाषा—यदि जन्मलग्न, जन्मलग्नेश, जन्मलग्न से नवम भाव, उस के नवांश और नवांश पित से आवृत्थान ( वृतीय, पुकादश ) में शनि और राहु हों तो भाई का नाश होता है।

शुक्र हो तो अपने से न्यविहत पूर्व और न्यविहत पश्चात् गर्भ का नाश होता है। छम्न से अप्टम में शुक्र की दृष्टि हो तो भी न्यविहत गर्भ का नाश होता है।

उक्त स्थानों से तृतीय, एकादश में मङ्गल, बृहस्पति, चन्द्र, बुध हों तो बहुत भाई बाला होता है ahand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ं उक्त स्थानों से तृतीय, एकादश में शनि और मङ्गल की दृष्टि हो तो यथाक्रम आई का नाश होता है। अर्थात् तृतीय में दृष्टि होने से छोटे भाई का और एकादश में दृष्टि होने से बड़े भाई का नाश होता है।

अगर उन दोनों में केवल शनि की दृष्टि हो तो अकेला वही वचता है। उक्त स्थानों से तृतीय, एकादश में केतु हो तो अधिक वहिन वाला होता है॥

श्रथ दंहर्युक्ततायोगमाह—

लामेशाद् आग्यमे राही दंष्ट्रावान् ॥ ३६ ॥

विo-लामेशादिति । लामेशात्=उपपदात्सप्तमेशात् , भाग्यमे=द्वितीने, राहौ स्थिते सति, दंष्टावान् = दंष्ट्रायुक्तः स्यात् ॥ ३९ ॥

भाषा-यदि उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में राहु हो तो बढ़ा बढ़ा दांत वाळा

होता है॥

श्रयास्त्रटोक्तिमत्तायोगमाह— केतौ स्तब्धवाक् ॥ ४० ॥

वि॰—केताविति । केतौ = उपपदसप्तमेशाद्द्रितीये स्थिते केतौ, स्तब्धवाक्= श्रस्फुटोक्तिमान् भवेत् ॥ ४० ॥

भाषा—यदि उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में केतु हो तो स्फुट वक्ता नहीं होता है, अर्थात् रुक रुक कर बोलता है ॥ ४० ॥

त्रथ कुरूपतायोगमाह— मन्दे कुरूपः ॥ ४१ ॥

वि०-मन्द इति । मन्दे = उपपदात्सप्तमेशाद्द्वितीये शनैकरे स्थिते सति, कुरूपः स्यात् ॥ ४१ ॥

भाषा—यदि उपपद से सप्तमेश से द्वितीय में शनैश्वर हो तो कुरूप होता है॥४१॥

श्रथ गौरादिवर्णज्ञानमाह— स्वांशावशाद गौरनीलपीतादिवर्णाः ॥ ४२ ॥

वि०—स्वांशिति । स्वांशवशात् = श्रात्मकारकनवांशस्वभावात् , गौरनीलपी: तादिवर्णाः = जातकान्तरप्रसिद्धा गौरादिवर्णा ज्ञेयाः ॥ ४२ ॥

भाषा—आत्मकारक के नवांश राशि से अन्य जातकोक्त वर्ण स्वरूप वर्ण होता है।

श्रयान्यजातकोक्तवर्णानाह—

रक्तः श्वेतः शुकतनुनिभः पाटलो धूप्रपाण्डुश्वित्रः कृष्णः कनकसदशः पिङ्गलः कर्युरस

नुष्ट्रः स्वच्छः प्रथममन्नाराष्ट्र वर्णाः । CC-0. Swami Atmanand Giri Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

# श्रथ देवभक्तिविचारभाह—

#### श्रमात्यानुचराद्वताभक्तिः ॥ ४३ ॥

वि०—अमात्यानुचरादिति । श्रमात्यानुचरात् = श्रमात्यकारकस्यानुचरो श्रातृ-कारकस्तस्यात् , देवताभक्तिः = देवताविषयकभक्तिर्विचार्या, श्रमात्यानुचरो देवताका-रकस्तस्य पापत्वे कूरदेवतायां भक्तिः श्रुभत्वे सौम्यदेवतायामिति । तथा तस्योच्च गतत्वे स्वर्शगतत्वे च भक्तिर्देढा, नीचगतत्वे शत्रुराशिगतत्वे च भक्त्यस्थैर्यमित्यादिकं होयम् ॥ ४३ ॥

भाषा—अमात्यकारक के अनुचर आतृकारक से देवता में भक्ति का विचार करना चाहिये। अर्थात् आतृकारक ग्रह में पापत्व हो तो करू देवता में भक्ति होती है। अगर देवता कारक (आतृकारक) उच्च या स्वचेत्रस्थ हो तो दृढ भक्ति होती है। नीच अथवा श्राप्त चेत्रस्थ हो तो वाहढ भक्ति होती है। नीच अथवा श्राप्त चेत्रस्थ हो तो वाहढ भक्ति होती है।

#### श्रथ परंजातत।दियोगम।ह-

चि॰—स्वांश इति । स्वांशे = श्रात्मकारकनवांशे, केवलपापसम्बन्धे = केवल-पापप्रहसम्बन्धे, परजातः≔जारजातः स्यात् ।

नात्रेति । श्रत्र पापात् = श्रात्मकारकस्य पापात् , न = पूर्वोक्तं फलं न भवति । श्रयीदात्मकारकश्चेत्पापस्तदा परजातो न भवति, कारकातिरिक्तश्चेत्पापस्तदैव पर-जातो भवतीत्यर्थः ।

शनिराहुभ्यामिति । शनिराहुभ्यां = कारकांशे शनिराहुभ्यां गताभ्यां, प्रसिद्धिः= पर्जातत्वप्रसिद्धिः स्यात् ।

गोपनिमिति । श्रन्येभ्यः = श्रन्यपापग्रहेभ्यः कारकांशे स्थितेभ्यः, गोपनं = पर्-जातस्वगोपनं भवति ।

शुभवर्ग इति । शुभवर्गे = कारकांशे शुभग्रहस्य वर्गे, श्रपवादमात्रं = परजात-त्वापवाद एव न तु परजातत्वम् ।

्दिमहे इति। दिमहे-सारकांग्रे महदरेन सहिते, कत्तमुख्य क्रिके थेहो अवति।।

भाषा-यदि आत्मकारक के नवांश में केवल पाप ग्रह का सम्बन्ध हो तो जार

पुरुष से उत्पन्न होता है।

आत्म कारक पाप हो तो परजात नहीं होता है, अर्थात् आत्मकारक में पापत्व हो तो परजात नहीं होता है, किन्तु आत्मकारक से भिन्न पाप प्रहों के सम्बन्ध होने से परजात होता है।

कारकांश में शनि और राहु हों तो जार से उत्पन्न होना ख्यात हो जाता है। कारकांश में अन्य पाप ग्रह हो तो परजातत्व गुप्त रहता है। कारकांश में शुभ ग्रह के वर्ग हों तो परजातत्व का अपवाद मात्र होता है। कारकांश में दो ग्रह हों तो अपने कुळ में श्रेष्ठ होता है।

इति महर्गिजैमिनिप्रणीत-जैमिनिस्त्रटीकायां प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः समाप्तः।

इति प्रथमाध्यायः समाप्तः।

موريس

# अथ द्वितीयाध्याचे प्रथमः पादः।

त्रशायुर्निर्णयं विवक्षरादौ कृत त्रायुर्विचार इत्याह— त्रायुः पितृदिनेदााभ्याम् ॥ १ ॥

विo—श्रायुरिति । पितृदिनेशाभ्यां = लग्नेशाष्टमेशाभ्यां, श्रायुः = श्रायुर्विचा-र्यमिति शेषः ॥ १ ॥

भाषा-लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों से आयुर्दाय का विचार करना चाहिए। ग्रथ स्वमतेन दीर्घाणायुर्योगमाह---

प्रथमयोरुत्तरयोर्चा दीर्घम् ॥२॥ प्रथमद्वितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यम् ॥३॥ मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम् ॥ ४॥

वि०—प्रथमयोरिति । प्रथमयोः = चरयोर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाष्ट्रमेशयोः, दौर्थः= दीर्घायुर्योगः स्यात् , तथोत्तरयोः = स्थिरद्विस्वभावयोर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाष्ट्रमेशयोः, दीर्घं = दीर्घायुर्योगः स्यात् । श्रर्थात् - यत्र कुत्रापि चरराश्योर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाष्ट्र-मेशयोर्दीर्घायुर्योगः स्यात् , स्थिरद्विस्वभावयोर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाष्ट्रमेशयोर्घा दीर्घा-युर्योगः । त्वयुर्या-स्थिरे लग्नेशे सति द्वन्द्वेऽष्ट्रमेशः, द्वन्द्वे लग्नेशे सति स्थिरेऽष्ट्रमेश युर्योगः । त्वयुर्या-स्थिरे लग्नेशे सति द्वन्द्वेऽष्ट्रमेशः, द्वन्द्वे लग्नेशे सति स्थिरेऽष्ट्रमेश इति पर्य्यायेण द्वाविप भवतस्तदापि दीर्घायुर्योगः स्यात् । अत्रैकस्मिनेव चरादौ तदु-भयसंस्वे एकस्यैव तदुभयस्वामित्वे वा न योगहानि: ॥ ५ ॥

प्रथमद्वितीययोरिति । प्रथमद्वितीययोः = चरस्थिरयोर्मध्ये स्थितयोर्लग्नेशाष्टमे-रायोः ( चरे लग्नेशः स्थिरे : हमेशो वा स्थिरे लग्नेशक्षरेऽहमेशः ) तदा मध्यं = मध्यायुर्योगः स्यात् । तथा श्रन्तययोः = द्विस्वभावस्थयोर्ज्यनेशाष्ट्रमेशयोः (द्विस्वभा-वयोर्यत्र कुत्रापि लग्नेशाष्ट्रमेशौ चेद्भवतस्तदापि ), मध्यायुः स्यात् ।

मध्ययोरिति । मध्ययाः = स्थिरराशिस्थयोर्जग्नेशाष्ट्रमेशयोः वा श्राचन्तयोः = चरद्विस्वभावस्थयोस्तयोः, हीनं = श्रहपायुर्योगः स्यात् ॥ २-४ ॥

आषा - यदि छानेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में अथवा स्थिर, द्विस्वभाव इन दोनों में हों तो दीर्घायु योग होता है। अर्थात् लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहों भी चरराशि में स्थित हों तो दीर्घायु योग होता है। अथवा छन्नेश और अष्ट-मेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर राशि में जैसे लग्नेश स्थिर में हो तो अष्टमेश द्विस्वमाव में अथवा छग्नेश द्विस्वमाव में हो तो अष्टमेश स्थिर में तब भी दीर्घायु योग होता है।

छन्नेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोनों में स्थित हों अथवा दोनों केवल द्विस्वमाव में स्थित हों तो मध्यायु योग होता है। जैसे छन्नेश चर में स्थित हो तो अष्टमेश स्थिर में, अष्टमेश चर में हो तो लग्नेश स्थिर में अथवा लग्नेश और अष्ट-मेश जहां दोनों द्विस्वमाव राशि में ही हों तो मध्यायु योग होता है।

अगर छन्नेश और अष्टमेश दोनों स्थिर राशि में हो अथवा दोनों में से कोई एक चर में दूसरा द्विस्वमाव में हो तो हीनायु योग होता है ॥ २-४॥

## श्रय प्रकारान्तरेणायुर्विचारमाह— एवं मन्द्चन्द्राभ्याम् ॥ ४ ॥

वि - एवमिति । एवं = यथा पूर्वं लग्नेशाध्यमेशाभ्यामायुर्विचारः कृतस्तथा, मन्दचन्द्राभ्यां = शनिचन्द्राभ्यां लभचन्द्राभ्यां वायुर्विचारः कार्यः ।

मन्दपदेन श्नेर्तप्रस्य च (मन्दः = ८५, द्वादशमक्ते शेषः = १) प्रहणं ं लप्नचन्द्राभ्यां शनिचन्द्राभ्यां वा-ग्रायुर्विचारः कार्य इति व्याख्यानं समीचीनम् । श्रथ कुत्र लप्तचन्द्राभ्यां कुत्र च शनिचन्द्राभ्यां विचारः कार्य-इति सन्देइनिवारकविशेषस्त्रमेतद्ष्यायाप्रिमस्थनवमस्त्रमेव कल्पते । कश्चिट्टीकाकारः द्वयोरिप सूत्रयोर्भन्दपदेन लप्तमेव गृहाति । तथापरोऽत्र मन्दपदेन शनेरेव ग्रहणं करोति, प्रश्नात्र पूर्वोक्तार्थ एव वहुसम्मतत्वात्समीनीन्वत्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्

आपा-जिस प्रकार लग्नेश और अप्टमेश इन दोनों के वश से दीर्घोद आयु-दाय का विचार किया गया है। उसी तरह शनि, चन्द्रमा या लग्न, चन्द्रमा से विचार करना चाहिए।

यहाँ पर मन्द पद से शिन और छन्न ( मन्द = ६५ शेप १ ) दोनों का प्रहण किया है अतः शिन, चन्द्रमा से वा छन्न, चन्द्रमासे विचार करना चाहिए ऐसा अर्थ करना ठीक है। तथा कहाँ शिन चन्द्रमा से और कहां पर छन्न, चन्द्रमा से विचार करना चाहिए यह सन्देह निवारण करने वाला विशेष सूत्र इसी अध्याय में इस सूत्र से आगे नवम सूत्र है।

कितने टीकाकार दोनों सूत्रों में मन्द पद से छम का ही ग्रहण करते हैं। तथा बहुत दोनों जगह शनि का ही ग्रहण करते हैं। परन्तु यहां बहु सम्मत होने के कारण पूर्वोक्त अर्थ ही समीचीन है।

### अय तृतीयप्रकारेणायुर्विचारमाह—

#### पितृकालतम्ब ॥ ६ ॥

विo-पितृकालेति । पूर्वोक्तरीत्यैव पितृकालतः = जन्मलमहोरालमाभ्यामप्या-युर्विचारः कार्यः ॥ ६ ॥

भाषा—पूर्वोक्त रीति से जन्मलग्न और होरालग्न से भी आयुर्दाय का विचार करना चाहिये॥ ६॥

## श्रय दोर्घाद्यद्वीनाय सुत्तमः प्रकारः—

चरे चरस्थिरद्वन्द्वाः स्थिरे द्वन्द्वचरस्थिराः । द्वन्द्वे स्थिरद्वन्द्वचरा दीर्घमध्याल्पकाः कमात् ॥

भाषा - यदि योग कारक दोनों प्रह चर में हों तो दीर्घायु योग होता है। एक चर में और दूसरा स्थिर में हो तो मध्यायु योग होता है। एक चर में तथा दूसरा द्विस्व-भाव में हो तो अल्पायु योग होता है।

इसी तरह एक स्थिर में और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो दीर्घायु योग होता है। एक स्थिर में और दूसरा चर में हो तो मध्यायु योग होता है। दोनों स्थिर में हों तो अल्पायु योग होता है।

तथा एक द्विस्वभाव में और दूसरा स्थिर में हो तो दीर्घायु योग होता है। दोनों द्विस्वभाव में हों तो मध्यायु योग होता है। एक द्विस्वभाव में और दूसरा चर में हो तो अल्पायु योग होता है। हो तो अल्पायु योग होता है।

## श्रयात्र-स्फुटार्थं चक्रम्---

|           | १ योगः              | र योगः              | ३ योगः                |
|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| दीर्घायुः | चरमे लग्नेशः        | स्थिरमे लग्नेशः     | द्विस्वभावे लग्नेशः   |
|           | चरमेऽष्टमेशः        | द्विस्वभावेऽष्टमेशः | स्थिरभेऽष्टमेशः       |
| मध्यायुः  | चरमे लग्नेशः        | स्थिरमे लग्नेशः     | द्विस्त्रभावे लग्नेशः |
|           | स्थिरमेऽष्टमेशः     | चरमेऽष्टमेशः        | द्विस्त्रभावेऽष्टमेशः |
| श्चरपायुः | चरमे लग्नेशः        | द्विस्वभावे लग्नेशः | स्थरमे लग्नेशः        |
|           | द्विस्वभावेऽष्टमेशः | चरमेऽष्टमेशः        | स्थिरमेऽष्टमेशः       |

श्रथ प्रकारत्रयेभ्य एकस्मिन्नेव समागते तदेवायुर्प्राद्यमिति निर्विवाद्मेव, प्रकार-त्रयेष्वेकस्माद्भिन्नायुषि समागते निर्णयमाह—

# सम्बादात्प्रामाण्यम् ॥ ७ ॥

चि॰---सम्वादादिति । सम्वादात् = प्रकारकेन भिन्नायुषि समागते प्रकारद्वये-नैकायुःसमागमनं सम्वादस्तस्मात् , प्रामाण्यं = प्रकारद्वयेनागतायुरेव प्राह्मम् ॥ ७॥

भाषा—अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आवे तो निर्विवाद उसी आयु का ग्रहण करना चाहिए। अगर सम्वाद हो अर्थात् दो प्रकार से एक तरह की और एक प्रकार से भिन्न तरह की आयु आवे तो वहाँ पर दो प्रकार से आई हुई आयु का ग्रहण करना चाहिए॥ ७॥

श्रय प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने-श्रायुषि समागते निर्णयमाह— विसंवादे पितृकालतः ॥ ८॥

चि०—विसम्वाद इति । विसम्वादे = प्रकारत्रयेण भिन्ने भिन्ने श्रायुषि समा-गते, पितृकालतः = लमहोरालमाभ्यां यदायुः समागच्छेत्तदेव प्राह्मम् ॥ ८ ॥

भाषा—अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न भिन्न आयु आवे तो छन्न और होरा-छन्न के वज्ञ से जो आयु सिद्ध हो उसी का प्रहण करना चाहिए॥ ८॥

श्रथ पञ्चमस्त्रसन्देहनिराकरणायाह— पितृसामगो चन्द्रे चन्द्रमन्दाभ्याम् ॥ ६ ॥

चि॰—पितृलाभग इति । चन्द्रे = सोमे, पितृलाभगे = लमसप्तमगो सति, चन्द्र-मन्द्राभ्यां इस्तामभ्याम् ili (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri श्चन्यथा शनिचन्द्राभ्यां द्वितीयप्रकार श्रायुविचार्यम् ।

ये च विसम्वाद्यसङ्गोक्तविशेषस्त्रमिदं स्वीकुर्वन्ति तेषामि पक्षद्वयम् , तत्रैको मन्द्रपदेन लग्नस्यान्यः शनेर्ग्रहणं करोति । तत्रेमावर्थी-लग्नसप्तमान्यतरस्ये चन्द्रमिस सिति विसम्वादे पच्चे लग्नचन्द्राभ्यां पच्चे शनिचन्द्राभ्यामागतायुर्गाद्धम् । तथा हि-यथ्व "एवं मन्द्रचन्द्राभ्याम्" इति स्त्रप्रतिपादितद्वितीयप्रकारे लग्नचन्द्राभ्यामायुरानयित तन्मतेन लग्नचन्द्राभ्यामागतायुर्गाद्धम् । यथ्व तत्र शनिचन्द्राभ्यामानयत्यायुस्तन्मतेन शिनचन्द्राभ्यामागतायुर्गाद्धम् । परचात्र पूर्वोक्तार्थ एव समीचीनो बहुसम्मतत्वात् ।

यश्वेकत्र तिस्मन्नथे मन्द्रपदेन लगशनेश्वरयोरन्यत्र केवलं लगस्य ग्रहणं स्वाविवे-कञ्जद्वधा श्रासमीचीनं विलोक्य नवमपश्चमयोर्द्वयोरिप स्त्रयोर्मन्द्रपदेनैकार्थत्रहणायोप-दिशति सोऽपरीत्त्यवादो । यतोऽस्मिन् शास्त्रे लाघवप्रसङ्गत्रयतमानेनाचार्येण वहुत्र रिलष्ट्रपदेरेव सूत्रं निरमायि, एतच्छास्त्रप्तिपादितानेकस्त्रद्वारा मन्द्रपदेन लगशनैश्वर-योर्द्वयोरप्यर्थयोर्द्विविषयोभूतस्वात । श्रतः पञ्चमस्त्रेऽर्थयोर्द्वयोरिप प्रहणं योग्यमेव एकस्मिन् शास्त्रऽनेकत्र प्रयुक्तानेकार्थकशब्दस्य भवेदेक एवार्थ इति न कश्चिक्तयमः ॥

भापा—यदि छम्न या सप्तम में चन्द्रमा बैठा हो तो छम्न और चन्द्रमा से द्वितीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिए। अगर उक्त स्थान से अन्यन्न चन्द्रमा बैठा हो तो शनि और चन्द्रमा से आयु का विचार करना चाहिये।

जो कोई विसम्वाद प्रसङ्ग में इस सूत्र की कल्पना करते हैं, उन में भी दो पख हैं। कोई मन्द पद से छप्न का और कोई ज्ञान का प्रहण करते हैं। जैसे जो "प्वं मन्दचन्द्राभ्याम्" इस पञ्चम सूत्र में मन्द पद से छप्न का प्रहण करते हैं, उन का मत है कि विसम्वाद होने पर छप्न याससम में चन्द्रमा बेठा होतो छप्न और चन्द्रमा से सिद्ध आयु का प्रहण करना चाहिए। और जो उक्त सूत्र में मन्द पद से ज्ञान का प्रहण करते हैं उनका मत है कि विसम्वाद होने पर ज्ञान और चन्द्रमा के वज्ञ सिद्ध आयु का प्रहण करना चाहिये। परञ्ज बहु सम्मत होने के कारण पूर्वोक्त अर्थ ही समीचोन है। जो कोई उस अर्थ में एक जगह मन्द पद से छप्न और ज्ञानेश्वर का, तथा अन्यत्र केवछ छप्न का प्रहण देख कर स्व अपरिपक्षत्रद्धि से उसे असमीचीन कहते हैं, और नवम, पञ्जम इन दोनों सूत्रों में एक ही अर्थ को प्रहण करने के छिए उपदेश करते हैं वे विचार कर नहीं कहते। क्यों कि इस शास्त्र में छाघव के छिये यस्त्रान्त्र आचार्य बहुत जगह रिछष्ट पद से हो सूत्र निर्माण किये हैं इस शास्त्र में मन्द पद से छप्न और शनि दोनों का प्रहण होता है, अतः पञ्जम सूत्र में दोनों का प्रहण करना ठीक है। एक शास्त्रमें दो जगह एक शब्द के आने से दोनों का प्रक का प्रहण करना ठीक है। एक शास्त्रमें दो जगह एक शब्द के आने से दोनों का प्रक हा अर्थ हो ऐसा कोई नियम नहीं है।

÷

### श्रथ दीर्घायुर्योगमाह वृद्धः-

लमेशाष्ट्रमनाथाभ्यामायुर्दायं विचिन्तयेत् । दोर्घमध्यास्पयोगत्वं यथावद्गदतो मम ॥ चरेऽचरे स्थिते द्वौ च लमरन्ध्राधिपौ यदि । पूर्णायुर्योगो विज्ञेयो निर्विशङ्कं द्विजोत्तम ॥ स्थिरक्षें लमनाथो हि लयेशे द्वन्द्वमे स्थिते । तदायुः पूर्णयोगख सम्भवेद् गणिताप्रणीः॥ तन्वधीशे स्थिते द्वन्द्वे स्थिरराशौ लयाधिपे । पूर्णायुर्योगो विज्ञेयो निर्विशकं द्विजोत्तम ॥

श्रथ मध्यायुर्योगाः---

श्रयातः संप्रवच्यामि मध्यायुर्योगमुत्तमम् । चरे लग्नाधिपे वित्र स्थिरे रन्ध्रपतिर्यदि ॥ तदा मध्यायुषं विन्याद्द्वौ द्वन्द्वे मध्यमायुषः ।

## श्रथाल्पायुर्योगाः---

श्रंशाधिपश्वरे यस्य द्वन्द्वसे रन्ध्रनायके । तदाल्पायुर्महाप्राज्ञ निनिशक्तं द्विजोत्तम ॥ स्थिरेऽस्थिरे स्थिते द्वौच लमरन्ध्राधिपौ द्विज । स्वल्पायुस्तत्र विज्ञेयं सृष्टिकर्त्रा प्रणोदितम्॥ होरालम्भविलमाभ्यां योगमेवं विचिन्तयेत् । तथैव तनुचन्द्राभ्यामायुर्योगं विचिन्तयेत् ॥ जन्मेन्दौ वा स्थिते याने चान्यस्थे मन्द्चनद्वयोः ।

## तथा पुनस्तेनैवोक्तम्—

लानेशाद्ष्टमेशाच्च योगैकः कथितो द्विज । होरालमविलमाभ्यां योगमन्यं विचिन्तयेत् ॥ तृतीयं शनिचन्द्राभ्यां चिन्तनीयं सदा द्विज । लानेन्द्री मदने वापि चिन्तयेक्षमचन्द्रतः॥

भाषा—इत्यादि सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि छप्न या सहम में चन्द्रमां हो तो तृतीय प्रकार में छग्न और चन्द्रमा के वश, अन्यन्न स्थित हो तो शनि और चन्द्रमा के वश आयुर्वाय का ज्ञान करना चाहिए। अतः इस से विरुद्ध अर्थ करना ठीक नहीं है। बहु सम्मति से यही अर्थ आता है। और इसी अर्थ के अनुसार आयु निर्णय करने से कुण्डळी मिळती है यह हमने सैकड़ों कुण्डळियों में देखा है।

श्रय दोर्घायुर्योगत्रयमाह वृद्धः-

रसाङ्कै (९६) गंबाभ्रेन्दुभिः (१०८) सून्यमासैः (१२०) त्रिधा दीर्घमायुः कलौ संप्रदिष्टम् ।

श्रथ मध्यायुर्योगत्रयमाह—

चतुःषष्टि ( ६४ ) वाह्नद्रच ( ७२ शीति ( ७० ) प्रमाणैर्मतं मध्यमायुर्वेणां वत्सरैः स्यात् ।

श्रयाल्पायुर्योगत्रयमाह—

तथा द्वित्र ( ३२ ) षड्विष्ठ ( ३६ ) शून्याव्यि ( ४० ) वर्षेभवेदरपमायुर्नराणां युगान्ते । Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri श्रन्यच-दीघें योगत्रयेणैवं नखचन्द्र ( १२० ) समाब्दका । योगद्वयेन वस्वाशाः (१०८) योगैकेन रसाइकाः (९६) सध्ये योगत्रयेणैवं खाष्ट ( ८० ) तुरुयाब्द्काः स्मृताः । द्वयगाः ( ४२ ) योगद्व रेनात्र योगैने नाव्यिषण् ( ६४ ) मिताः ॥ छाल्पे योगत्रयेणात्र द्वात्रिंशन्मित ( ३२ ) वत्सराः । योगद्वयेन षटत्रिशत् ( ३६ ) योगैवेन च खाव्ययः ( ४० ) ॥

भाषा—९६, १०८, १२० ये दीर्घायु के तीन मेद हैं। ६४, ७२, ८० ये मध्यायु के तीन भेद हैं। तथा ३२, ३६, ४० ये अल्पायु के तीन भेद हैं।

यदि पूर्वोक्त तीनों प्रकार से दीर्घायु योग आवे तो १२० वर्ष, दो प्रकारसे दीर्घायु योग आबे तो १०८ वर्ष, और एक प्रकार से दीर्घायु योग आबे तो ९६ वर्ष जानना। इसी तरह तीनों प्रकार से मध्यायु योग आबे तो ८० वर्ष, दो प्रकार से मध्यायु

योग आवे तो ७२ वर्ष, और एक प्रकार से मध्यायु योग आवे तो ६४ वर्ष जानना। तथा तीनों प्रकार से अल्पायु योग आबे तो ३२ वर्ष, दो प्रकार से आबे तो ३६

वर्ष, एक प्रकार से अल्पायु योग आवे तो ४० वर्ष जानना।

### श्रथ स्फुटार्थ चक्रम्-

| दीर्घायुः       | एकयोगे (९६)   | योगद्वये (१०८) | योगत्रये (१२०) |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| मध्यायुः        | - एकयोगे (६४) | योगद्वये (७२)  | योगत्रये (४०)  |
| श्रहपायुः       | योगत्रये (३२) | योगद्वये (३६)  | एकयोगे (४०)    |
| प्रथमादिखण्डानि | ३२            | ३६             | 80             |

श्रय स्पष्टांयुःसाधन-प्रकारः-पूर्णमादौ हानिर-तेऽनुपातो मध्यतो भवेत्।

भाषा-यदि योगकारक ग्रह राशि के आदि में हो तो पूर्वोक्त खण्ड तुल्य आयु ज्यादा होती है। और राशि के अन्त में हो तो खण्ड तुल्य आयु का नाश होता है।

मध्य में अनुपात से स्पष्टता करनी चाहिए।

जैसे-पहले अभीष्ट कुण्डली में सूर्य आदि सात ग्रह और लग्न को स्पष्ट कर छेना, उस के वाद पूर्वोक्त तीनों योगों के द्वारा छाये हुए आयुर्दायों से दीर्घ आदि आयुर्ाय का निश्चय कर छेना, तब वच्यमाण रीति से आयु की स्पष्टता करनी चाहिए, जैसे यो गकारक ग्रह जितने हों उन के अंशादिकों के योग में योगकारक की

संख्या से भाग देना ( अर्थात् एकयोग से सिद्ध आयुर्दाय हो तो दो से, दो योगों से सिद्ध हो तो चार से, तीनों योगों से सिद्ध हो तो छ से योगकारक के अंचादि योग में भाग देना ), इस तरह भाग देने के जो अंचादि लघ्ध हो उस को यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर तीस से भाग देना, तब लब्ध वर्षादि जो हो उस को यथा प्राप्त आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जाता है।

प्रथमोदाहरणं—श्रीमत्रृपतीन्द्रविक्रमसम्बत्सरे १९४६, शालिवाहनशके १८ ११, कार्तिककृष्णाष्टम्यां घट्यादिमानम् = २६।१३, तदुपरि नवम्यां, पुनर्वस्रकत्रे घट्यादिमात्रम्=४।२६, तदुपरि पुष्ये, सिद्धियोगे घट्यादिमानम्=२४।२३, तदुपरि साध्ये, गुरुवासरे श्रीस्यंभुक्ततुलांशकायाः = २।००।५२,

श्रीसूर्योद्याद्ष्टघळाः = ५३।११, भिश्रमानम् = ४४।१६, मिश्रेद्यान्तरधनम् = ००।०८।५५ तात्कालिकोऽकं =६।०२।०९।४५, द्विनमानम्=२८।३१, रात्रिमानम्=३१।२९, श्रयमाराः =२०।४१।०९, प्रथमाराः चर्यादि =४।२४।३३।५३, रात्री पश्चिमनतम् =८।५६, उन्नतम् =११।४, द्रामलमं रास्यादि =१।२५।१९।१४,

त्रत्र प्रयोजनीयहोरालममानम् = ३।१०।२१।४५, एतस्मिन्समये कस्यचिज्जन्म जातम् ।

### श्रत्र तात्कालिकस्फुटप्रहास्सगतिकाः—

| रविः     | .     हा०रा०हा४ <b>५</b> | गतिः   | ४९।४४     |
|----------|--------------------------|--------|-----------|
| चन्द्रः  | श्विष्ठाव दारह           | गतिः   | ८१०।२१    |
| कुजः     | ४।२२।३९।५४               | गतिः   | ३७१०२     |
| ्र बुधः, | <b>पार्शाइणार्</b>       | गतिः   | 909104    |
| गुरुः    | ८.११।२५।१३               | गतिः   | . दाइप्र  |
| शुकः     | प्रा <b>वाषद्</b> ।४६    | गतिः   | ७३।१९     |
| शनिः     | ४।११।१५।१२               | गतिः   | प्रापुष्ठ |
| राहुः    | रा१६।०७।४५               | गतिः   | ₹199      |
| केतुः    | ८।१६।०७।४५               | ग्रतिः | 3199      |

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

## ं अथ तन्वादयो द्वादशभावास्ससन्वयः—

| तज्ञः   | ४।२५।३३।५३         | सन्धिः | ५।१०।३१।२६        |
|---------|--------------------|--------|-------------------|
| धनं     | रार रार्डा००       | सन्धिः | हान ार हा००       |
| सहजः    | हारपारक्षा०७       | सन्धिः | ७।१०।२१।४०        |
| वन्धुः  | <b>७।२५।</b> १९।१४ | सन्धिः | ८।१०।२१।४१        |
| सुतः    | ८।२५।२४।०७         | सन्धिः | ९।१०।२६।३३        |
| रिपुः   | ९।२४।२९।००         | सन्धिः | १०।१०।३१।२७       |
| जाया    | १०।२५।३३।४३        | सन्धिः | ११।१०।३१।२६       |
| मृत्युः | ११।२५।२९।००        | सन्धिः | ००।१०।२६।३४       |
| धर्मः   | ००।२४।२४।०७        | सन्धिः | 9190129180        |
| ৰ '     | 912 2198:98        | सन्धः  | राष गरगा४२        |
| श्रायः  | . रारपार४।०७       | सन्धिः | इ। १०। २६। ३३     |
| व्ययः   | ३।२५।२९।००         | सन्धिः | ४ १ ० । ३ १ । २ ७ |

### अ जनमकुण्डली अ



प्रथम लग्नेश और अष्टमेश से विचार करते हैं। यहां पर लग्नेश रवि, और अर्थ मेश गुरु है। रवि चर (तुला) में और बृहस्पति द्विःस्वभाव (धतु) से है अतः "मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्" इस सुत्र से अल्पायु बोग सिद्ध हुआ।

अव छम और होरालम से विचार करते हैं। यहां छम स्थिर (सिंह) में और होरालम चर (कर्क) में है, अतः "प्रथमद्वितीययोरन्तयोर्घा मध्यम्" इस स्त्र सेट्मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

अब शनि और चन्द्रमा से विचार करते हैं। यहाँ शनि स्थिर (सिंह) में और चन्द्रमा चर (कर्क) में है, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ। यहाँ एक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यायु योग के सिद्ध होने के कारण "सम्बादात्माण्यस्" इस सूत्र से मध्यायु योग ही सिद्ध हुआ।

श्रंशादि योगकारक प्रह

इस में योग कारक संख्या ४ से भाग दिया तो छठ्य अंशादि = १५ १४४ ११९" इतना हुआ, इस को दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय स्वण्ड= ३६ से गुणा किया तो = (५४०।६६० १२८५")= (५९१।०४ १४५")

$$= \left( \frac{8}{9} \times \frac{8^9}{800} \times \frac{8^9}{9} \right) = \left( \frac{99}{9} \times \frac{99}{99} + \frac{99}{20} \right)$$

$$= \left( \frac{99}{9} \times \frac{99}{99} \times \frac{99}{99} \right) = \left( \frac{99}{9} \times \frac{99}{99} \times \frac{99}{99} \times \frac{99}{99} \right) = \left( \frac{99}{9} \times \frac{99}{99} \times \frac{99}{99} \times \frac{99}{99} \times \frac{99}{99} \right) = \left( \frac{99}{9} \times \frac{99}{99} \times$$

वर्षावशेष = ११ + र ८ + २ %, इस को बारह से गुणा किया तो

मांसारमक=१२ 
$$\left(\frac{33+\frac{1}{2}\sqrt{2}+\frac{1}{2}}{2}\right) = 2\left(\frac{33+\frac{1}{2}\sqrt{2}+\frac{3}{2}}{2}\right) = 22+\frac{3}{2}\sqrt{2}$$

प्रथम खण्ड में भाग देने से छन्ध मास = ४,

मासावशेष = २ + १ प + १ है, इस को तीस से गुणा किया तो दिनात्मक =

$$40 \left(\frac{3+4\alpha+30}{4}\right)=$$

दिनावशेष= ५ + ३०, इस को साठ से गुणा किया तो घट्यात्मक=

40 ( x + 30) = 12 × 8 + 2 × 3 = 86 + 9 = 40 = acl

अतः छठ्य वर्षादि = १८।४।१२।९७।०० इस को दो योग सम्बन्धी सध्यायु वर्ष ७२ में घटाया तो

स्पष्टायु वर्षादि = ७२—( १८।४।१२।५७।०० ) = ५३।७।१७।३०।

श्रथात्र मदीयः मुलभः प्रकारः—

यदंशादिकं योगकर्तृग्रहाणां भवेशोगमानं हतं कर्तृसंख्यैः । गुणं प्राप्तखण्डैः पुनर्द्वादशय्नं दिनार्थं फलं सुक्तमायुः प्रमाणम् ॥ . विहीनं सदा तेन वर्षोकृतेन यथा लब्धमायुभवेत्प्रस्फुटं तत् । कृतोऽयंमया छात्रव्यहातिपीत्यै प्रकारो नितान्तं क्रियालाष्यं च ॥

भाषा—योग कारक जितने प्रहादि हों उन के अंशादिकों में योग कारक प्रहा-दिकों की संख्या से भाग दे कर जो अंशादि छव्ध हो उस की यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर फिर वारह से गुणा करें तो दिनादि अक्त आयु हो जायगो। उस को यथा प्राप्त आयुर्दाय में घटाने से स्पष्टायुर्दाय हो जायगा।

उदाहरण—पूर्वोक्त योग कारक प्रहादिकों का योग = (६१।२६)१६), इस में योग संख्या (४) से माग देने से छन्ध अंशादि = १५ १४'११'६', इस को यथा प्राप्त खण्ड ३६ से गुणा किया तो = (५५ ११४'१४१') इतना हुआ, इस को बारह से गुणा किया तो दिनादि फळ = ६६१२१४८।५४० = ६६१२।५७००, दिन में तीस से माग देने से मासादि फळ = २२०।१२।५७।००, मास में बारह से भाग देने से वर्षाद फळ=१८।४। १२।५७।०० हुआ, इस को यथा प्राप्त मध्यायु वर्ष ७२ में घटानेसे पूर्व तुस्य स्फुटायु= ५३।७१७।३० हुई।

श्रंथ द्वितोयोदाहरणं-श्रीमन्त्रुगतीन्द्रविक्रमसम्बरसरे १९४०, शालिवाहनशके १८१५, फारगुनशुक्लदशम्यां घट्यादिमानम् = ३२१३४, पुनर्वसुनक्षत्रे घट्यादिमानम् = १९१४८, शोभनयोगे घट्यादिमानम् = २९१४८, वणिजकरणे घट्यादिमानम् = ४१४८, शुक्रवासरे श्रीस्योदयादिष्टघट्यादः = ४१२०, मिश्रमानम् ४६१२, मिश्रेष्टान्तरघनम् = ००।१४११७, तात्कालिकोऽर्कः = ११८१५२१५५, दिनमानम् = ३२१४, रात्रिमानम् = २०१६६, श्रयनांशाः = २२१५८१६, प्रथमलग्ने राह्या-

र श्रध्याये

दि = ००। ११।१६।२०, दिने पूर्वनतम् = १४।४३, उन्नतम्=१४।१७, दशसत्त्रने राष्ट्रमदि=९।००।१२।४९,

श्रत्र प्रयोजनीयहोरालग्नमानम् = ११००।५२।५५,

### श्रत्र स्फुटग्रहाः सगतिकाः—

| रविः    | 99106147144         | गतिः | ५८।२६. |
|---------|---------------------|------|--------|
| चन्द्रः | ३।०२।५४।१९          | गतिः | ४४३।२० |
| कुजः    | 8109190190          | गतिः | ं ७।१६ |
| वुधः    | 9 वारराव्हा १३      | गतिः | १०११५० |
| गुरुः   | , ११०२।२१।१४        | गतिः | राइ३   |
| शुका    | . ९।२७।१६।२४        | गतिः | ७४।३२  |
| शनिः    | र्यार रात्र वाष्ट्र | गतिः | 0015   |
| राहुः   | 991961912           | गतिः | 3199   |
| केतुः   | र्19,6191र          | गतिः | 3199   |

#### श्रथ तन्वादयो द्वादशभावाः ससन्धयः-

| तनुः    | . ००११११६१२०   | सन्धिः | ००।१४।२५।४५             |
|---------|----------------|--------|-------------------------|
| धनं     | १।०७।३४।१०     | सन्धः  | . ०१।२०।४४।३ <b>४</b>   |
| सहनः    | २।०३।५४।००     | सन्धः  | रा१ण०३।२५,              |
| बन्धुः  | ३।००।१२।४९     | सन्धिः | . वावणाव्यारप्          |
| सुतः -  | ४।०३।४४।००     | सन्धः  | ४।२०।४४।३५              |
| रिप्रः  | प्राव्याद्यापव | सन्धिः | : श्रारशरपारपं          |
| जाया    | ६।११।१६।२०     | सन्धः  | ् हार् <b>शर्</b> षार्थ |
| मृत्युः | ७।०७।३५।१०     | सन्धिः | . <b>भार</b>            |
| धर्मः   | ८।०३।४४।००     | सन्धिः | ८।१७।०३।२५              |
| कर्भ    | ९।००।१२।४५     | सन्धिः | ९।१७।०३।२५              |
| श्रायः  | १०।०३।४४।००    | सन्धिः | १०१२०१४११३५             |
| व्ययः   | १९।०७।३५।१०    | सन्धः  | 99।२४।२५।५५             |

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

प्रथम प्रकार — उन्नेश और अष्ट-मेश ले विचार । यहाँ उन्नेश और अष्टमेश दोनों सङ्गळ ही हैं, वह चर में है अतः "प्रथमयों इत्तरयोर्वा दीर्घम्" इस सूत्र से दीर्घायु योग आया ।

द्वितीय प्रकार—छप्त और होरा करन से विचार। यहाँ छान में चर और होरा छान स्थिर में है। अतः "प्रथमद्वितीययोरन्तयोर्वा सध्यम्" इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

#### \* जन्मकुण्डली \*



नृतीय प्रकार—शनि और चन्द्रमा से विचार । यहाँ शनि द्विस्वभाव (कन्या) में और चन्द्रमा चर (कर्क) में है । अतः "मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनम्" इस सूत्र से हीनायु योग सिद्ध हुआ ।

यहां तीनों प्रकार से भिन्न भिन्न आयुर्दाय के सिद्ध होने के कारण "विसम्वादे पितृकाळतः" इस सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ।

योग कारक लग्न और होरा लग्न के अंशादिकों का योग

इस में योग कारक संख्या दो से भाग दिया तो छन्ध अंशादि = १ थि।३७ व इतना हुआ। इस को एक प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण प्रथम खण्ड= ३२ से गुणा किया तो १९ ११२८ १११८४ = १९४ १२७ १४४ भ

$$= \left(388. + \frac{20}{50} + \frac{2200}{88.}\right) = \left(38.8 + \frac{50}{6.} + \frac{600}{33.}\right)$$

इस में तीस से भाग दिया तो छब्ध वर्ष = ६,

$$aqiaaiq = \left(\frac{98^\circ + \frac{6^\circ}{50^\circ} + \frac{49^\circ}{50^\circ}}{30^\circ}\right)$$

इस को बारह से गुणा किया तो मासात्मक = १२ (१४° + ३० + २०००) =

यहाँ प्रथम खण्ड में भाग देने से छब्ध मास = ५,  
मासावशेप=३° + 
$$\frac{96}{20}$$
 ×  $\frac{22}{200}$  =  $\frac{20}{10}$  +  $\frac{8}{10}$  +  $\frac{8}{10}$  +  $\frac{8}{10}$ 

$$\xi \left(3^{\circ} + \frac{3^{\circ}}{9^{\circ}} + \frac{3^{\circ}}{9^{\circ}} + \frac{5^{\circ}}{9^{\circ}}\right) = 32 + \frac{39^{\circ}}{90} + \frac{59^{\circ}}{90} + \frac{39^{\circ}}{90} = 33 + \frac{39^{\circ}}{9} + \frac{39^{\circ}}{99}, \text{ and the set of } 6 = 33$$

$$6 = \frac{39^{\circ}}{90} + \frac{39^{\circ}}{90}, \text{ and the set of } 6 = 33$$

इस को साठ से गुणा किया तो घट्यात्मक = ६० $\left(\frac{2^{\circ}}{2} + \frac{9^{\circ}9}{64} = \right)\left(=92 \times 3\right)$ 

$$\frac{A}{8 \times 33} = 58 + \frac{A}{88} = 25 + \frac{A}{8}$$

अतः छठ्य घटी = ३२, शेष=  $\frac{8}{4}$ को साठ से णा किया तो प्राः  $\frac{8 \times 50}{4}$  =४८,

अतः छञ्घ वर्षादि = ६।५।२३।३२।४८ इस को एक योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष = ६४ में घटाया तो स्पष्टायु = ६४-(६। ५।२३।३२।४८। ) = ५७।६।६।२७।१२ हुई ।

### श्रय शनेयोंगकारकत्वे विशेषमाहं— शनौ योगहेतौ कदयाहासः॥ १०॥

चि॰—शनविति । शनौ = शनैश्वरे, योगहेतौ = योगहेतुभूतराशौ स्थिते सित, कच्याहासः = पूर्वभितपादितदीर्घमध्याहपायुर्योगत्रयात्मककच्यायाः हानिः स्यात् , तथाहि शनौ योगहेतौ दीर्घं चेन्मध्यं मध्यं चेदरपम् श्ररुपं चेत्ततोऽप्यरुपायुर्भवति ।

अत्रायप्रभित्रायः — अन्येऽस्मिन कक्षात्रयं प्रतिपादितम् । तत्र योगहेतौ सित शनौ पूर्वोक्तनियमानुसारेण तृतीयखण्डस्य प्राप्तौ द्वितीयस्य प्रहणं, द्वितीयस्य प्राप्तौ प्रथमस्य प्रहणं, प्रथमस्य प्राप्तौ यस्मिन् राशौ शनिरवस्थितस्तस्य राशेश्वरदशा-या यन्मानं तदर्घसमानं प्रथमखण्डमानाद्विशोध्यावशेषसमानमल्पायुस्तद्द्विगुणं मध्यायु-स्त्रिगुणं दोषां सुः परिकहस्य पूर्ववत् स्कुष्टायुः साधनीयम् भवावतः Digitized by eGangotti आपा-पूर्वीक आयुर्वाय थोग के विचार में यदि श्रनैश्चर योग कारक हो तो कपया हास होता है, अर्थात् दीर्घायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो अल्पायु, और अल्पायु योग हो तो उस से भी अल्प आयुर्वाय होता है।

अभिज्ञाय यह है कि इस जन्य में आयुर्वाय के सम्बन्ध में २२, २६, ४०, ये तीन करायें हैं। नियमानुसार ४० की प्राप्ति होती हो तो २६, २६ की प्राप्ति होती हो तो २२, और २२ की प्राप्ति होती हो तो २२, और २२ की प्राप्ति होती हो तो, शिन जिस राशि में वैठा हो उस राशि की खर दशा का आधा वत्तीस में घटा कर जो शेप वचे उस को अल्पायु, उस के द्वियु-णित मध्यायु और त्रिगुणित दोर्घायु मान कर पूर्ववत् स्फुटायु के मान अनुपात से जानना चाहिए।

#### कच्याहासलक्षणम्-

दीर्घस्य मध्यमा याता भवेदायुषि मध्यमे । ऋर गद्रस्यं च विज्ञेयं कद्याहासस्य लक्षणम्।।

#### श्रयात्र मतान्तरमाह— विपरीतमन्ये ॥ ११ ॥

वि०—विपरीतमिति । अन्ये = केचनाचार्याः विपरीतं = विलोमं शनौ योग हेतौ न कच्याहास इति वदन्ति ।

आषा—िकसी आचार्य का मत है कि यदि शनैश्वर योग कारक हो तो कच्या हास नहीं होता है।

### श्रय परपक्षं निदिश्य स्वपक्षमाह-

न स्वर्त्ततुङ्ग सौरे ॥ १२ ॥ केवलपापदग्योगिनि च ॥ १३ ॥ वि०—न स्वर्क्षतुङ्ग इति । सौरे = शनैश्वरे, स्वर्शतुङ्गे = स्वराशिस्वोचगे सति, न = कच्या हासो न स्यात् ।

केबलेति । केवलपापद्ययोगिनिच = वे वलपापद्ययोगिविशिष्टे शनौ च न कच्या-हासः ॥ १२-१३ ॥

भाषा—यदि शनैश्वर अपने राशि या अपने से उच्च राशि में हो तो कच्या हास नहीं होता है।

तथा केवल पाप ग्रह से इष्ट युत शनैश्वर हो तो भी कच्या हास नहीं होता है ॥

### त्र्य कच्यारृद्धियोगमाह—

पितृतामगे गुरी केवलशुभदंग्योगिनि च कदयावृद्धिः ॥ १४ ॥ वि०—पितृतामग इति । गुरौ = बृहस्पतौ, पितृतामगे = त्रग्नसप्तमगे सति कदयावृद्धिर्भवति क्षान्तमा केवलशुभदायोगिनि च = केवलशुभदायोगिनिशिष्टे च गरौ कच्यावृद्धिर्भवति, श्रयीदलायुर्योगे मध्यायुः, मध्यायुर्योगे दीर्घायुः दीर्घायुर्योगे ततोऽ

धिकायुर्भवित ॥ १४ ॥

सापा—अगर छान या सप्तम में बृहस्पित हो तो कच्या की घृद्धि होती है। तथा
केवल बृहस्पित केवल शुमग्रह से दृष्ट युत हो तो भी कच्या की घृद्धि होती है, अर्थात्
अल्पायु योग में मध्यायु, मध्यायु योग में दीर्बायु और दीर्घायु योग में उस से भी
अधिक आयु होती है अर्थात् ३२, ३६, ४० इन तीनों कचाओं में ३२ की प्राप्ति होती
हो तो ३६, ३६ की प्राप्ति होती हो तो ४० और ४० की प्राप्ति होती हो तो बृहस्पित
जिस राज्ञि में बैठा हो उस की चर द्वा के आधा ४० में जोड़ कर उस के तुल्य
अल्पायु उस के द्विगुणित मध्यायु और त्रिगुणित दीर्बायु मान कर स्पष्टायु साधन
करना चाहिए॥ १४॥

श्रथ दशारीत्या मरणयोगमाह—

मिलने द्वारवाह्ये नवांशे निघनं द्वारद्वारेशयाश्च मालिन्ये ॥ १४ ॥

वि०—मिलन इति । द्वारवास्य = द्वारवास्यसंज्ञके राशौ, मिलने = स्वयं पापे पापप्रहसुते पापप्रहरहे वा सित, नवांशे=तत्रवांशदशायां ( द्वारवास्यसंज्ञकयोर्नवांशद-शायांमित्यर्थः ), निधनं = मरणं भवति ।

द्वारद्वारेशयोः = द्वारसंज्ञकराशिद्वारसंज्ञकराश्यधिपयोः, मालिन्ये = मलिनतायां

च सत्यां निधनं भवति ॥ १५ ॥

भाषा—यदिः द्वार संज्ञक राशि और बाह्य संज्ञक राशि दोनों स्वयं पापी, पापप्रह .से युत्त दृष्ट हो तो द्वार राशि और बाह्य राशि की नवांश दशा में मरण होता है।

तथा द्वार राशि और द्वार राशि के स्वामी ये दोनों भी यदि स्वयं पापी, पाप-मह से युत या पापमह से दृष्ट हो तो द्वार राशि और द्वारेश राशि की नवांश दशा में मरण होता है।

श्रय प्रसङ्गाद्दारवाह्ययोर्ज्कणमाह्— दशाश्रयो द्वारम् ॥ २-४-२ ॥ ततस्तावितथं बाह्यम् ॥ २-४-३ ॥

भाषा—जिस राशि की दशा वर्तमान हो उस को द्वार कहते हैं। तथा प्रथम दशा प्रद राशिसे द्वार राशि तक जितनी संख्या हो द्वार राशि से उतनी संख्या गिनने से जो राशि मिळे वह बाह्य संज्ञक है।

> निधनयोगापनादमाहः— शुभ्रदेग्योगान्न ॥ १६ ॥

: वि०—शुभहरयोगादिति । शुभहरयोगात् = द्वारद्वारेशयोः शुभप्रहेण युत्तयोः-दृष्टयोगी अ = विधने ना भवति ।।। १६।।। १८०० Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

भाषा—यदि द्वार और द्वार राश्चि के स्वामी शुभग्रह से युत या दृष्ट हों तो उन की नवांश दशा में मरण नहीं होता है ॥ १६॥

त्रत्र सूत्राभ्यां विशेषमाह—

रोगेशे तुङ्गे नवांशवृद्धिः॥ १७॥

तत्रापि पदेशद्शान्ते पद्नवांशद्शायां पितृदिनेशत्रिकोणे वा १८ वि०-रोगेश इति। रोगेशे=जन्मलमाद्ष्यमेशे, तुक्के-स्वोच्चे गते सति, नवांश-· वृद्धिः = नवाब्दवृद्धिपूर्वनिश्चितमरणयोगप्रदनवांशदशातोऽप्रिमराशिनवांशदशायां नि-· धनं स्यादित्यर्थः ।

तत्रापि = नत्रांशवृद्धावि, पदेशदशान्ते = लमपदस्वामिदशान्ते लमपदस्य यः स्वामी तदाश्रयीभूतराशेर्दशान्ते, पदनवांशदशायां = लमपद्रशिनवांशदशायां, वा= श्र्यवा, पितृदिनेशत्रिकोणे = लग्नेशाष्टमेशाभ्यां पञ्चमनवमान्यतरराशिदशायामन्तर्द-शायां वा निवनं स्यात् ॥ १७-१८ ॥

भाषा-यदि जन्म छप्न से अष्टम स्थान के स्वामी अपने उच्च में वैठा हो तो पूर्व-निश्चित नवांश दशा में मरण नहीं होता है किन्तु उस से अग्रिम राशि की नवांश

दशा में मरण होता है।

वृद्धि होने पर भी जन्म लग्न पद के स्वामी जिस राशि में हो उस राशि की दशा के अन्त में या जर्नम लग्न पद राशि को दशा में या अप्टमेश से त्रिकोण राशि (९, की दशा में अथवा अष्टमेश राशि से त्रिकेश की अन्तर्दशा में मरण होता है ॥ अय प्रकारान्तरेण दोर्घा ग्रायुर्योगत्रयमाह

पितृलाभरोगेशप्राणिनि कण्टकादिस्थे स्वतश्चेचं त्रिधा ॥ १६ ॥

वि०—पितृतामेति । भितृतामरोगेशप्राणिनि = पितृतामयोः तग्नसप्तमयोः संकारात् यौ रोगेशौ श्रष्टमे थौ तयामध्ये यः प्राणी वली तस्मिन् पितृलाभरोगेशप्रा-णिनि, कण्टकादिस्य = केन्द्रपणफरा गेक्लिमस्य, त्रिधा = आयुर्योगत्रयं भवति । एवं = पूर्वोक्तरीत्या, स्वतः = श्रांत्मकारकाच्च, श्रायुर्योगत्रयं भवति । तथया श्रात्मकारका-त्सप्तमाच्च यावष्टमेशौ तयोर्मध्ये यो वलवान् तस्मिन् कारकात् कण्टकादिस्ये श्रायुर्यो-गत्रयं भवति । अत्रैतदुक्तं भवति-त्रलवत्यष्टमेरो केन्द्रस्ये दोर्घायुः, पणफरंस्ये मध्यायुः, श्रपोक्तिसम्धेऽण्यायुः स्यात् लग्ने विषमे क्रमेण, समे-उत्क्रमेणाष्ट्रमेशो श्रेय उक्तस्यानात् ॥ १९ ॥

अाषा—छत्र से अष्टम स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान से अष्टम स्थान का स्त्रामी इन दोनों में जो बली हो वह यदि केन्द्रादि में रिथत हो तो दोर्घादि आयुर्वाय के तीन योग होते हैं। अर्थात् केन्द्र (१, ४, ७, १०) में हो तो दीर्बायु, पणफर (२, ५, ५, १३) में हो तो मध्यायु, आपोछिम (३, ६, ९, १२) में हो तो अल्पायु योग होता है।

इसी तरह आत्मकारक से अप्रमस्थान के स्वामी और सहम स्थान से अप्रम स्थान के स्वामी इन दोनों में जो वलवान हो वह आत्मकारक से केन्द्र में स्थित हो तो दीर्घायु, पणफर में स्थित हो तो मध्यायु, आपोक्किम में स्थित हो तो अस्पायु होता है। लग्न विषम हो तो क्रम से सम हो तो उटकम से अप्रमेश जानना चाहिए॥ १९॥

योगात्समे स्वस्मिन् विपरीतम् ॥ २० ॥

चि० — योगादित । योगात् = जन्मलग्नसप्तमात् , समे = नवमे, स्वस्मिन् = आत्मकारके सति, विपरीतं = पूर्वोक्ताद्विलोमं (वेन्द्रेड्यमेशेडवपायुः, पणफरे मध्यायुः, आपोविल्तमस्ये दीर्घायुरित्यर्थः ) भवति । अत्रापि विषमराशिस्यिते लग्ने क्रमतः, समे उत्क्रमतो नवमं प्राह्मम् ।

श्रत्र कश्चिदेवं वदित । सप्तमाश्ववमं लग्नातृतीयं भवति, यदि तत्स्थानमेवाचार्य-स्यामिमतं भवेत्तिर्हं "कामे स्वस्मिन् विपरीतम्" इति लाघवं विद्वाय द्राविडप्राणाया-मन्यायेन सप्तमाञ्चवम इति कथमुक्तम् । श्रतोऽत्र योगात्सम इति चतुरक्षर्वशेन् ( पृष्ट्वे , शेष = ७ ) सप्तसंख्यया सप्तमो भावः प्रतिपादितो होयः । श्रत्नापि सप्त-ममावस्थाने "लामे स्वस्मिन् विपरीतम्" इति कथं नोक्तमेवं न वाच्यं यतः पृष्टोक्त-चराश्यादिवशादायुद्धययोगेऽतिव्याप्तिवारणायेव लाभस्थाने योगात्सम इति सप्तम-भावसंह्रा समुदिता । एतेन "योगात्" श्रद्धमादेव योगादायुर्वित्रारे वैपरीत्यं होयं न तु पूर्विस्मन् योगे इति सूचनार्थमेवात्र सामित्रायं योगात्सम इति सप्तमभावसंह्रा कृता ।

परज्ञातिन्याप्तिदोषज्ञानश्रत्यमहानुभावस्यैवं कस्यचिद्व्याख्यानं न समुचितम् । यतोऽलच्ये लक्षणगमनादेवातिन्याप्तिदोषो भवति । यत्रं लच्यं तु केन्द्रादिस्थानवशेनायुनिर्णयः, लक्षणं तु यत्र यत्र केन्द्रादिस्थानवशेनायुनिर्णयः, लक्षणं तु यत्र यत्र केन्द्रादिस्थानवशेनायुनिर्णयः, लक्षणं तु यत्र यत्र केन्द्रादिस्थानवशेनायुनिर्णयः, विष्यानवशेनायुनिर्णयः, विष्यानवशेनायुनिर्णयः, विष्यानवशेनायुनिर्णयः, विष्यानवशेनायुनिर्णयः, विष्यानस्य कथमपि प्रवृत्तिस्तित्र केन्द्रादिस्थानसम्बन्धेनायुनिर्णयाभावात् ।

तथा यत्रानुक्तो विधिः प्रतिषेधो वा तत्र "अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा" इति परिभाषेन्दुपरिभाषया स्वाञ्यवहितसिन्नहितकेन्द्रादिस्थानवशेनायुर्निर्णयस्य प्रतिषेधरूपं विधिरूपं वा विद्धयत्यनायासेनैव "योगात्समे स्वस्मिन् विपरीतम्" इति स्त्रामित्सप्रमा इतस्यप्रमा इतस्यक्षितम् । Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

एवं च योगादित्यस्मादेव योगादित्यर्थः कृतस्तेनातिव्याप्तिवारणायैव,

पर्व पृच्छ यतेऽत्र मया "अस्मादेव योगात्" इत्यत्र पूर्वस्मादेव योगादथवा सर्व-स्मादेव योगाद्यवायुर्निर्णयप्रतिपादितयोगादित्येवार्थः न कथं सायुत्वपद्मवलम्येत्, न हि कि विदेतादशः कुत्रचिक्षियमो यत्पत्रम्यन्तप्रयुक्तशब्दार्थः स्वाव्यवहितपूर्वप्रतिपान दितराच्दार्थसम्बन्धमेवावलम्बेदतोऽबुध्वैव साधुपरमतं खण्डयन् स्वायथायभित्रेतं प्रकाशितं तेनेति विचारे सर्वथा यतनीयं विपश्चिद्भिः ।

तथात्रापरं खण्डनं तस्य "पुरुषजातकस्य सप्तमं स्थानं जायास्यानं स्रोजातकस्य सप्तमं स्थानं पतिस्थानमत एव प्रकृतविरुद्धत्वात्सप्तमभावस्थ एव कारके फलवैपरीत्य-मिष समुचितम्' परचैवं सित लग्नसप्तमयोः प्रकृतिविरुद्धत्वमेवं भिन्नफलजनकं चेत्तिह लग्नस्थानस्थितखेटफलवैपरीत्यमेव सप्तमभावस्थखेटफलं सर्वत्र सर्वेषां भविष्यति किन्त्वेचं न दश्यते यतः लग्नसप्तमयोर्द्वयोरिप स्थानयोः स्थितस्यार्कस्याशोभनमेव फलं दरयते शोभनमेव चन्द्रस्येत्यायतः सर्वथासङ्गतमेव न्याख्यानं तस्येति विवेचनीयं विपश्चिद्धिः ॥ २०॥

भाषा-यदि लग्न से तृतीय में कारक हो तो केन्द्र आदि में स्थित अष्टमेश के वश आनीत आयुर्वाय में विपरीत होता है। अर्थात् केन्द्र में अष्टमेश हो तो अल्पायु,

पणफर में हो तो मध्यायु, आपोक्छिम में हो तो दीर्घायु होता है।

यहाँ पर कोई इस तरह कहता है कि सप्तम से नवम लग्न से नृतीय भाव होता है, अगर तृतीय स्थान ही आचार्य का अभिमत रहता तो "कामे स्वस्मिन् विपरी-तम्" ऐसा ही सूत्र बनाते फिर छाघव को छोड़ कर नृतीय के छिये सप्तम से नवम इस प्रकार द्वाविद प्रणायाम कर कहते का क्या मतलब रहा।

अतः "योगाःसम" इस चार अचर से सप्तम भाव ही कथित जानना चाहिए। यहां पर भी सप्तम स्थान के लिए "योगात्समे" इस के स्थान में लाघव से लामे यह सप्तम संख्या वोधक दो ही अचर क्यों न कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों कि चरादि राशि वश प्रतिपादित आयुर्वाय के योगमें अतिब्याप्ति निवारण के छिए छाम स्थान में, योगात्सम इस शब्द से सप्तम भाव को कहा। अर्थात् केवल इसी योग से आयुर्विचार में वैपरीत्य समझना पूर्व प्रतिपादित चरादि स्थान वश से आयुर्दीय योग में नहीं इस सूचना के लिए योगासम इस सामिप्राय शब्द से सप्तम भाव का प्रतिपादन किया। परञ्च अतिन्याप्ति दोप के ज्ञान से शून्य महानुभाव का इस तरह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अलक्य में लक्षण के जाने से अतिन्यापि नामक दोप होता है। यहां पर केन्द्र आदि स्थान वश आयुर्दायका निर्णय छच्य है। अतः छच्चण "जहां जहां केन्द्र आदि स्थान के वृत्र आयुर्वाय का निर्णय होगा तहां तहां "योगा- रसमें स्वस्मिन् विपरीतम्" इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी। अतः चर आदि स्थान के वश आयु के निर्णय में इस उच्चण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यतः वहां केन्द्र आदि स्थान के सम्बन्ध से आयु निर्णय नहीं है।

फिर उन्हों ने अतिज्याप्ति दोप निवारण के छिये योगात् इस का अर्थ केवल इसी योग से ऐसा किया है किन्तु यहाँ पर में पूछता हूं कि इसी योग से वा सब योग से वा आयु के निर्णय में प्रतिपादित योग से ऐसा ही अर्थ समीचीन क्यों न होगा। इस तरह का कोई नियम नहीं है कि पञ्चम्यन्त शब्दार्थ अपने से अव्यवहित पूर्व में कथित शब्दार्थ ही से सम्बन्ध रक्खे। अतः सुनि के अभिप्राय को न जानकर दूसरे के यथार्थ मत का खण्डन करने से अपना अवास्तव मतको प्रकाशित किया है, इस पर विद्वान छोग विचार करें।

फर दूसरी तरह से भी स्वमत का मण्डन करते हैं कि पुरुप जातक के सप्तम स्थान जाया स्थान और खी जातक के सप्तम स्थान पित स्थान हैं। इस छिये पुरुप, खी इन दोनों में प्रकृति विरुद्ध होने के कारण कारक को सप्तम में रहने से विरुद्ध फूछ देना ठीक ही है।

परख इस तरह होने से छान और सप्तम दोनों में प्रकृति विरुद्ध ही भिन्न फल को देने वाला सिद्ध हुआ, अतः सब जगह सब प्रहों का छग्न स्थान स्थित फल से सप्तम में विरुद्ध फल होगा, परख इस तरह फल प्रकरण में कहीं नहीं देखा जाता। यतः छग्न और सप्तम दोनों स्थानों में स्थित सूर्य अश्रम फल ही देते हैं तथा चन्द्रमा दोनों में श्रम फल ही देते हैं इत्यादि अतः ऐसा अर्थ करना ठीक नहीं है। किन्तु पूर्वोक्त अर्थ ही समीचीन है॥ २०॥

### श्रथ कस्माद्वलं प्राह्ममित्याह— राशितः प्राणः ॥ २१॥

चि०—राशित इति । राशितः = राशिवलतः, प्राणः = वर्ले प्राह्मम् , अर्थात् "अप्रहात्सप्रहो ज्यायान्" इत्यादिनोक्तराशिवलाद् (कारकयोगः प्रथमो भानामिति वृद्ध्यमाणात् ) प्रहाणां वर्ले प्राह्मं किन्त्वंशाधिक्यरूपं वर्ले न प्राह्मम् ॥ २१ ॥

भाषा—इस प्रकरण में "अग्रहात्सग्रहो ज्यायान्" इत्यादि सूत्र से उक्त, तथा "कारकयोगः प्रथमो भानाम्" इस सूत्र से वच्यमाण राश्चि वळ से ग्रहों का वळ ग्रहण करना चाहिए। किन्तु अंशाधिक्य रूप वळ का ग्रहण नहीं करना चाहिए॥२१॥

श्रत्र विशेषमाह— रोगेशयोः स्वत ऐक्ये योगे वा मध्यम् ॥ २२ ॥

CC-0. Swami Atmanand Gin (Prabhuji) Veda Nadhi arahi an साहित्ववर्ष्ट्रमे-

रायोः, स्वतः = कारवेण, ऐक्ये=मेदाभावे ( य एव कारकः स एवाष्ट्रमेश इत्यर्थः ), वा = अथवा, योगे = संयोगे सति, मध्यम् = दीर्घायुक्षेत्तदापि मध्यायुः, हीनायुरपि मध्यायुः, मध्यायुध्वेन्मध्यं सिद्धमेव ॥ २२ ॥

आया—यदि लग्न से और कारक से वलवान् अष्टमेश ( १९ सूत्र से सिद्ध बल-वान् अष्टमेश ) कारक ही हो या कारक से युक्त हो तो मध्यायु होती है, अर्थात् दीर्घायु या अल्पायु हो तो भी मध्यायु, योग ही होता है और मध्यायु योग में मन

ध्यायु योग तो सिद्ध ही है ॥ २२ ॥

श्रय पूर्वप्रतिपादितदीर्घाद्ययोंगेषु कत्त्याहासयोगमाह-

पितृलाभयोः पापमध्यत्वे कोणे पापयोगे वा कस्याहासः॥ २३॥ स्वस्मित्रप्येवम् ॥ २४ ॥ तस्मिन् पापे नीचे उतुङ्गे उग्रभसंयुक्ते च ॥२४॥ श्रन्यदन्यथा ॥ २६ ॥

चि०-- पितृताभयोरिति । पितृताभयोः = त्रग्नसप्तमयोः, पापमध्यत्वे = पाप-प्रहमध्यवर्तित्वे, वा कोग्रे = त्रिकोग्रे ( नवमपञ्चमग्रोरित्यर्थः ), पापग्रोगे = पापप्रह-योगे सति, कच्याहासो भवति ।

स्विस्मित्रिति । स्विस्मिन् = त्रात्मकारके, त्र्रापि = निश्चयेन, एवं = पूर्वोक्तवज्ज्ञेयम् श्रर्थात् कारकराशितत्सप्तमराश्योः पापमध्यत्वे वा तुयोख्रिकोणे पापयोगे सति कच्या-हासो भवति ।

तिसमित्रिति । तिस्मन् = आत्मकारके, पापे = पापप्रहे, नोचे = नीचराशिस्थे,

श्रतुङ्गे = उचाद् न्यत्रगे श्रशुभसंयुक्ते च, कद्दगाहासी भवति ।

श्रन्यदिति । श्रन्यया = लागसप्तमयोः कारकसप्तमयोगै शुभप्रहान्तर्वितित्वे वा तेषां त्रिकोरी शुभग्रहयोगे सति, एवं कारके शुमे उच्चे, तुङ्गे शुभसंयुक्ते सति, श्रन्य-त् = कच्यावृद्धिर्भवति ॥ २३-२६ ॥

भाषा-यदि छरन और सप्तम पांपप्रहों के मध्यवतीं हों या उस से त्रिकोण

स्थान ( ५, ६ ) पापप्रह से युक्त हो तो कृष्या हास होता है।

इसी तरह आत्मकारक से भी विचार करना चाहिए। जैसे कारक और उस से सप्तम स्थान पापप्रहों के मध्यवर्ती हों या उस से त्रिकोण स्थान पापप्रह से युक्त हो तो कंच्या हास होता है।

तथा पाप प्रह हो कर कारक नीच स्थान में या उच्च स्थान से भिन्न स्थान में

हो कर पापप्रह से युक्त हो तो भी कच्या हास होता है। हा कर पापम् के उस रें कच्या पृद्धि होती है, अर्थात् छम्ब और उस से ससम इस से विपरीत रहने पर कच्या पृद्धि होती है, अर्थात् छम्ब और उस से ससम CC-0. Swami Afmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangouri

á.

तथा कारक और उस से सप्तम शुभग्रहों के मध्यवर्ती हो या उस से त्रिकीण स्थान शुभ ग्रह से युत हो अथवा शुभग्रह कारक हो कर उच्च में हो या नीच से इतर स्थान में हो कर शुभग्रह से युत हो तो कच्या वृद्धि कहनी चाहिए॥ २३--२६॥

श्रय गुरुवशेन कच्याहासयुद्धिविचारमाह—

गुरी च॥ २७॥

वि० - गुराविति । गुरौ = दृहस्यतौ च, पूर्वोक्तरीत्या कच्याहासदृद्धिनिर्णयो विधेयः, तद्यथा तस्यं पापप्रहमध्यवित्वेऽथवा तित्रकारो पाप्रहयोगे सित, तथा त स्मिन् पापे नीचेऽतुङ्गे ग्रुभसंदुक्ते सित कच्याहासो भवति ।

शुभमध्यवर्तित्वे तित्त्रकोग्री शुभयुक्ते सित, तथा तस्मिन् उच्चे तुङ्गे संट्कते सित कच्यावृद्धिर्भवति ॥ २७ ॥

भाषा—इसी तरह बृहस्पति से भी कच्या हास बृद्धि का विचार करना चाहिये। जैसे बृहस्पति पापग्रहों के मध्य में हो या उस से त्रिकोण स्थान पापग्रह से युक्त हो या नीच में हो या उच से अन्यत्र स्थान में स्थित हो कर पाप ग्रह से युक्त हो तो कच्या हास होता है।

एवं गुरु शुभग्रहों के मध्य में हो या उस से त्रिकोण स्थान में शुभग्रह हो या उच्च स्थान में हो या नीच से मिन्न स्थान में स्थित हो कर शुभ ग्रह से युक्त हो तो कच्या की वृद्धि होती है ॥ २७ ॥

श्रथात्र विशेषमाह—

पूर्णेन्दुशुक्रयोरेकराशिवृद्धिः ॥ २८ ॥ शनौ विपरीतम् ॥ २६ ॥ वि०—पूर्णेन्दुशुक्रयोरिति । पूर्णेन्दुशुक्रयोः पूर्णचन्द्रशुक्रयोर्थोगे सति ( पूर्व-प्रतिपादितकद्यावृद्धियोगे पूर्णेन्दुशुक्रयोर्योगे सतीत्यर्थः ), एकराशिवृद्धिः=दशायामे-कराशिवृद्धिः ( न कद्याया वृद्धिरित्यर्थः )।

शनाविति । शनौ=शनैश्वरे सति ( पूर्वप्रतिपादितकच्याहासयोगे शनैश्वरे सती-त्यर्थः ), विपरीतम्=पूर्वोक्ताद्विपरीतम् , एकराशिहास इत्यर्थः, न तु कच्याया हास-स्तत्रेत्यवगन्तव्यम् ॥ २८-२९ ॥

भाषा—पूर्व प्रतिपादित कच्या वृद्धि योग में अगर पूर्ण चन्द्र और शुक्र का योग हो तो वहां पर दशा में एक राशि की वृद्धि होती है, किन्तु कच्या वृद्धि नहीं।

तथा पूर्वोक्त कच्या हास योग में शनैश्वर का योग हो तो दशा में एक राशि का हास होता है ॥ २८-२९ ॥

ग्रथ दीर्घाषायुर्वोगमाह वृद्धः—

धर्में मोचे चिरायुः स्याद्धमें कामे च मध्यमम् । धर्मे धने च स्पर्वायुर्धमें धर्मे गतायुषः॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

आया—"आयुः पितृदिनेशाभ्यास्" इत्यादि सूत्र द्वारा प्रतिपादित छग्नेश और अष्टमेश आदि के चर आदि राशि में स्थिति वश जिस तरह दीर्घ आदि आयुर्दाय का निर्णय किया गया है, उसी तरह यहां पर भी धर्मादि स्थान में स्थिति वश दीर्घ आदि आयुर्दाय का निर्णय करते हैं।

जैसे यदि लग्नेश और अप्टमेश इन होनों में से कोई एक लग्न से एकादश में हो और दूसरा लग्न से पद्मम में हो तो दोघांयु योग होता है। तथा उन दोनों में से एक एकादश में और दूसरा नृतीय में हो तो मध्यायु योग होता है। एवं एक एकादश में और दूसरा नवम में हो तो अल्पायु योग होता है। दोनों एकादश में ही हों तो हीनायु योग होता है। इसी प्रकार लग्न, होरा लग्न आदि के वश दीर्घ आदि अ।यु-द्यि योग विचारना चाहिए।

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दीर्घायुत्रोंग    | मध्यायुर्योग       | श्रहपायुर्योग   | हीनायुश्रीग    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लग्नेश एकादशे     | लग्नेश एकादशे      | लग्नेश एकादशे   | लंग्नेश एकादशे |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अष्टमेशः पञ्चमे   | श्रष्टमेशस्तृती रे | श्रष्टमेशो नवमे | अष्टमेश एकादशे |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | श्रष्टमेशः पञ्चमे | ब्रष्टमेश एकादशे   | अप्रमेश एकादशे  | ( एवमन्ययोग-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लग्नेश एकादशे     | लग्नेशस्तृतीये     | लग्नेशो नवमे    | कारकाभ्याम् )  |

#### श्रत्र प्रमाणान्तरम्—

ल्उनल्उनेशतद्राशिनायभानां त्रिकोणके । अल्पमध्यचिरायूं वि रूपवर्षप्रमाणतः ॥

भाषा—यदि अष्टमेश आदि योग कारक ग्रह लग्न से त्रिकोण (१, ५, ९) में हो तो तीन प्रकार के अल्पायु योग होते हैं। लग्नेश से त्रिकोण में हो तो तीन प्रकार के मध्यायु योग होते हैं। लग्नेश के आश्रित राशि से त्रिकोण में हो तो तीन प्रकार के दीर्घायु योग होते हैं। पूर्वोक्त तीनों अल्पायु योग, मध्यायु योग और दीर्घायु योगों का वर्ष प्रमाण रूप वर्ष (१२) से जानना चाहिए।

जैसे यदि छन्न में योग कारक ग्रह हो तो अल्पायु का प्रमाण १२ वर्ष, छन्न से पञ्चम में हो तो अल्पायु का प्रमाण २४ वर्ष और छन्न से नवम में हो तो अल्पायु

का प्रमाण ३६ वर्ष होते हैं।

एवं लग्नेश से प्रथम में योग कारक हो तो मध्यायु का प्रमाण ४८ वर्ष, पञ्चम में हो तो मध्यायु का प्रमाण ६० वर्ष, नवम में हो तो मध्यायु का प्रमाण ७२ वर्ष होते हैं। तथा लग्नेशाश्चित राशि से प्रथम में हो तो दीर्घायु का प्रमाण ८४ वर्ष, पञ्चम में हो तो दीर्घायु का प्रमाण १०८ वर्ष होते हैं।

# श्रथ स्फुटार्थं चक्रम्—

| त्तमात्               | त्त्रग्नेशात्         | लग्नेशाश्रितराशेः    |  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| त्रिविधाल्पायुर्योगाः | त्रिविधमध्यायुर्योगाः | त्रिविधदीघियुर्योगाः |  |
| 9 4 8                 | 9 4 9                 | 9 4 9                |  |
| १२ २४   ३६            | ४८ ६० ७२              | C8 36 906            |  |

#### श्रन्यदप्याह वृद्धः-

तुलामेषविलाने तु प्रायः शुक्रो भवेद्वली । रविः कुषः शनी राहुर्मरेखे विलनः क्रमात्॥ विरोधे दुर्वलं हित्वा प्राह्मयेत सद्दलं सुधीः । केतुश्च शनिवज्ज्ञेयो नाथैरेभिश्च निर्दिशेत् शनिना राहुणा वापि युक्ते सौम्यैरवीक्षिते । पर्यायमेकं तन्मध्ये चैकराशौ मृतिं वदेत् त्योस्तु शुभयोगे तु तद्राशौ मृतिमादिशेत् । भोगराशौ दुर्वले वा प्रवले वा प्रहे स्थिते॥ तत्रापि निर्दिशेत्काले मरणं नात्र संशयः । केतौ श्रीमदशानाथ नाथे वा शुभवीक्षिते ॥

केतोर्दशान्ते मृत्यः स्यात् -शुभद्दष्टे न किञ्चन ॥

## श्रय प्रन्यान्तरे श्रायुर्योगाः—

श्रायुर्योगास्त्रिधा प्रोक्ताः स्वरूपमध्यचिरायुवः । श्रत्पायुर्दिननाथस्य रात्रुर्त्तरनाधियो यदि॥ समत्वे मध्यमायुः स्यान्मित्रे दीर्घायुरादिशोत् । वत्तहीने वित्तरनेशे जीवे केन्द्रत्रिकोणके॥ बष्टाष्ट्रमञ्जये पापे मध्यमायुर्द्दाइतम् । शुभे केन्द्रत्रिकोणस्थे शनौ वत्तसमन्विते ॥ षष्टे बाप्यष्टमे पापे मध्यमायुरुदाइतम् । त्रग्ने त्रिकोणे केन्द्रे वा मध्यमायुर्विमिश्रिते ॥

भाषा—अल्प मध्य और दीर्घ ये आयुर्दाय के तीन मेद हैं। यदि सूर्य का शत्रु इसनेश हो तो अल्पायु, सम हो तो मध्यायु और मित्र हो तो दीर्घायु योग होता है।

अगर छरनेश निर्वे हो, और बृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हो तथा पाप प्रह

पष्ट, अष्टम और द्वादश स्थान में हो तो मध्यायु योग होता है।

यदि केन्द्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और शनैश्वर बली हो, पाप ग्रह षष्ठ या अप्रम स्थान में हो अथवा लग्न, केन्द्र या त्रिकोण में पापग्रह हो तो मध्यायु योग ही होता है।

्रियय पूर्वोक्तायुर्योगापवादत्वेन निघनयोगं स्थिरदशामवलम्ब्याह— स्थिरदशायां यथाखण्डं निघनम् ॥ ३० ॥ तत्रर्क्तविशेषः ॥ ३१ ॥ वि—स्थिरदशायामिति । स्थिरदशायां = स्थिरसंज्ञक्तदशायां "शशिनन्दपा- वक" इत्यादिनाऽस्यैवाध्यायस्य तृतीयपादे वच्यमाणायाम् , यथाखण्डं = खण्डमनितक्रम्य, निधनं = मरणं भवति । अत्रैतदुक्तं भवति-स्थिरदशायां प्रथमदशाप्रद्राशेश्वतुर्थान्तं यावत् प्रथमखण्डम् , पद्मादष्टमपर्य्यन्तं द्वितीयखण्डम् , नवमाद्द्वादशान्तं यावतृतीयखण्डम् । तत्राल्पायुश्वेरप्रथमखण्डे, मध्यायुश्वेद्द्वितीयखण्डे, दीर्घायुश्वेतृतीयखण्डे निधनं भवतीत्यर्थः ।

यथाप्राप्तसाल जेडिप कदा निधनमित्याह तत्रेति। तत्र = निधने, ऋश्वविशेषः = राशि-विशेषो निधनकारको अवतीत्यर्थः ॥ ३०-३१ ॥

मापा—"शिशनन्द्पावक" इत्यादि से इसी अध्याय के तृतीय पाद में वच्य-माण स्थिरदशा में खण्ड के अनुसार मरण होता है। इस से यह उक्त होता है कि प्रथम दशापद राशि से चतुर्थ पर्यन्त प्रियम खण्ड, तथा पद्मम से अप्टम पर्य्य-न्त द्वितीय खण्ड और नवम से लेकर द्वादश पर्य्यन्त तृतीय खण्ड होता है। अब अगर अल्पायु योग हो तो प्रथम खण्ड में, तथा मध्यायु योग हो तो द्वितीय खण्ड में और दीर्घायु योग हो तो तृतीय खण्ड में मरण होता है। इन खण्डों में भी कब मरण होगा इस का निश्चय करते हैं कि यथा प्राप्त खण्ड के मध्य में जब राशि विशेष की दशा आवे तब मरण होता है। उसी राशि विशेष का अगले सूत्र में निर्णय करते हैं॥ ३०-३१॥

श्रथ राशिविशेषमाह— पापमध्ये पापकोरो रिपुरोगयोः पापे वा ॥ ३२ ॥ तदीशयोः केवलजीरोन्दुश्चक्रहप्रौ वा ॥ ३३ ॥ तत्राच्या वर्जारिनाथदृश्यनवमभागाद्वा ॥ ३४ ॥

विo — पापमध्य इति । पापमध्ये = पापमहयोर्मध्ये (पापमहयोर्मध्ये यो राशि-स्तदशायामित्यर्थः), पापकोर्णे = पापमहात् त्रिकोर्णे यो राशिस्तदशायाम् , वा = स्रथवा, रिपुरोगयोः = द्वादशाष्ट्रमस्थानयोः, पापे = पापमहे तद्वाशिदशायाम् , निधनं भवति ।

तदीशयोरिति । वा तदीशयोः इहारवाह्यराशिस्वामिनोः, केवलक्षीयोन्दुशुक्रहष्टौ = केवलक्षीणचन्द्रशुक्रयोः दृष्टौ सत्यां द्वारवाह्यराशिदशायां निघनं भवति ।

श्रथवा तदीरायोः = द्वादशाष्ट्रमेशयोः, केवलक्षीयोन्दुशुक्रदृष्टौ = प्रहान्तरदृष्टिर-हितकेवलक्षीणचन्द्रशुक्रदृष्टौ सत्यां द्वादशाष्ट्रमराशिदशायां निधनं भवति ।

त्र्यं वहुनर्षन्यापिन्यां तद्शायां कदा मरणमित्याशङ्कायामाह-तत्रापीति । तत्रा-पि = निधनयोग्यर्श्वरायामपि, आवर्षारिनायदश्यनवसमागाद्वा — आवर्षे प्रथमदृशा-CC-0. Swami Atmanand Gir (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi Digitizetti प्रथमदृशा- प्रदर्शिस्तस्माचोऽष्टमेशस्तेन दश्यो यो राशिस्तज्ञवमभागे तदन्तर्दशायां मरणं भवति ।

श्रथवा श्राद्यर्कं निधनराशिस्तस्य तदष्टमस्य च यौ नाथौ ताभ्यां दश्यो यो राशिस्तदन्तर्दशायां तत्रवांशदशायां वा मरणं भवति ॥ ३२-३४ ॥

भाषा—पूर्वोक्त खण्ड में मरण का निश्चय होने पर भी किस राशि की दशा में मरण होगा इस का निश्चय करते हैं। मरण कारी खण्डों के मध्य जो राशि पापप्रहों के मध्य में हो या पापप्रह से त्रिकोण स्थान में जो राशि हो या जिस राशि से द्वादश और अष्टम में पापप्रह हो उस राशि की दशा में मृत्यु होती है।

अथवा द्वार और वाह्य राशि के स्वामी के ऊपर के वल चीण चन्द्र और गुक्र की

इप्टि हो तो द्वार, बाह्य राशि की दशा से मृत्यु होती है।

अथवा अप्टमेश और द्वादशेश के ऊपर केवल चीण चन्द्र और शुक्र की दृष्टि हो

तो अष्टम और द्वादश राशि की दशा में मृत्यु होती है।

उक्त राशि दशा में भी कब मृत्यु होगी इस का निश्चय करते हैं। प्रथम दशा प्रद राशि से जो अप्टमेश हो और वह जिस राशि को देखता हो उस की अन्तर्दशा में मरण होता है।

अथवा जन्म छान से अष्टमेश और पष्टेश से दृश्य जो राशि उस की अन्तर्दृशा

में मृत्यु होती है ॥ ३२-३४॥

श्रथ प्रकारान्तरेण रुद्रग्रहं निरूप्य तद्वरोन निधनराशीनाह— पितृताभभावेशप्राणी रुद्रः ॥ ३४ ॥ श्रप्राण्यपि पापदयः ॥ ३६ ॥ प्राणिनि श्रुभद्दप्टे रुद्धे ग्रुत्तान्तमायुः ॥ ३९ ॥ तत्रापि श्रुभयोगे ॥३८॥ व्यर्कपापयोगे न ॥ ३९ ॥

वि॰—पितृत्तामेति । पितृत्तामभावेशप्राणी=पितृत्तामयोः त्तरनसप्तमयोर्यौ भावे-शावष्टमेशौ तयोर्पध्ये यः प्राणी वत्ती स, रुद्रः = रुद्रसंइकः स्यात् ।

श्रप्राणीति । श्रप्राण्यपि = निर्वलोऽपि पापदष्टः = पापप्रहेण दृष्टः, रुद्रः स्यात् । श्रर्यात् लग्नसप्तमगोर्यावष्टमेशौ तयोर्मध्ये यो निर्वलः स यदि पापदष्टस्तदा सोऽपि रुद्रः स्यात् ।

प्राणिनीति । प्राणिनि = वलवित, रुद्रे-रुद्रप्रहे, शुभद्दश्चे-शुभग्रहावलोकिते सित, शूलान्तमायुः=गूरलदशान्तं यावदायुः स्यात् , ( श्रर्थाद्रुपायुक्षेत् प्रथमशूलान्तं याव-दायुः स्यादित्यादि । गूरलिवभागस्तु प्रथमदशाप्रदर्शशिक्षतुर्थान्तं यावत् प्रथमगूरलं, पक्षमाद्रुप्तान्तं यावत्त्रियशूलं, नवभाद्रुप्तान्तं यावत्त्तीयशूलं, नवभाद्रुप्तान्तं यावत्त्तीयशूलं क्ष्रियस्य स्थान्तं यावत्त्तीयश्चित्रं स्थान्ति स्थान्तं स्थान्ति स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्थानं स्था

तत्रापोति । तत्रापि = प्राणिनि रुद्रे शुभदण्टेऽपि, शुभयोगे = शुभग्रहयोगे सति, राज्ञान्तमायुर्भवति ।

व्यक्ति । व्यर्क्पापयोगे = रिविभिन्नपापयोगे सित, न=पूर्वोक्तं फलं न भवति । श्रत्र रवेः पापप्रहागां मध्येऽस्वीकारात्तवागेऽपि फलभन्नो न भवतीत्यर्थः ॥३५-३६॥

भाषा—छन्न और सप्तम स्थान से जो अप्टम स्थान के स्वामी हीं उन दोनों से जो बळी हो वह रुद्र ग्रह कहळाता है।

उक्त दोनों अप्रमेशां में दुर्वल भी यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो तो रुद्र ग्रह कहलाता है।

वलवान रुद्रप्रह शुभ दृष्ट हो तो सूल पर्य्यन्त आयु होती है। अर्थात् अरुपायु हो तो प्रथम शूल पर्य्यन्त, मध्यायु हो तो द्वितीय शूल पर्य्यन्त और दीर्घायु हो तो दितीय शूल विभाग इस तरह समझना चाहिए, जैसे प्रथम द्वापद राशि से चतुर्थ पर्य्यन्त प्रथम शूल, पद्मम से अष्टम पर्य्यन्त द्वितीय शूल, नवम से द्वादश पर्य्यन्त द्वितीय शूल, नवम से द्वादश पर्य्यन्त द्वितीय शूल जानना चाहिए।

पूर्वोक्त योग में शुभग्रह का योग रहने पर भी शूल पर्व्यन्त आयु होती है। अगर रवि के भिन्न पापग्रह का योग हो तो पूर्वोक्त फल नहीं होता है। यहाँ रवि को पापग्रह नहीं मानते अतः रवि के योग रहने पर उक्त फल होता ही है ३५.३६

### श्रथ पूर्वोक्तशूलान्तमायुषि विशेषमाह—

मन्दारेन्दुद्रष्टे शुभयोग।भावे, पापयोगेऽपि चा शुभदृष्टौ चा परतः ४०

चि॰—मन्दारेन्दुदृष्ट इति । मन्दारेन्दुदृष्टे = शनिकुजननद्वेदृष्टे; शुभयोगाभाने= शुभयोगरिहते कृद्रे सतीत्येको योगः । वा पापयोगे = मन्दारेन्दुदृष्टे कृद्रे पापयोगे सति द्वितीयः, वा शुभदृष्टे = मन्दारेन्दुदृष्टे कृद्रे शुभदृष्टे सत्याभिति तृतीयः, एत-खोगत्रये परतः = प्राप्तश्रुलात्परत श्रायुरवसानं भवति ॥ ४० ॥

भाषा—यदि रह ग्रह के ऊपर शनि, मङ्गल और चन्द्रमा की दृष्टि हो और शुभ ग्रह से वियुत हो तो एक योग।

वा रुद्रग्रह के ऊपर शनि, मङ्गल और चन्द्रमा की दृष्टि हो और पापग्रह का योग हो तो द्वितीय योग।

वा रुद्र ग्रह के ऊपर शनि, मङ्गळ और चन्द्रमा की दृष्टि हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो तृतीय योग।

इन तीनों योगों में पूर्व कथित रीति से प्राप्त ग्रूङ से अग्रिम श्रूङ में निधन होता है ॥ ४० ॥ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri श्रत्र शुभपापप्रहतिर्णयमाह युद्धः—

अकरिमन्दफणिनः क्रमात् करूग् यथात्रयम् । चन्द्रोऽपि कर् एवात्र कचिद्कारकाश्रये ॥ गुरुष्वजज्ञकवयः स्टुर्ययापूर्वे शुभग्रहाः । अत्रेकं शुभराशिस्य उच्चस्थो वा बुधः शुभः॥

भाषा—सूर्य, मङ्गल, शनि, और राहु कम से पाप ग्रह हैं, अर्थात् समान रूप से सूर्य पाप ग्रह उस से अधिक मङ्गल मङ्गल से अधिक शनि और शनि से अधिक राहु पापग्रह है। कहीं मङ्गल के आश्रय होने पर चन्द्रमा भी पाप ग्रह होता है। तथा गृह-स्पति, केतु, शुक्र और द्वाध यथा पूर्व शुमग्रह होते हैं। जैसे सामान्य रूप से द्वाध शुमग्रह उस से अधिक शुक्र, शुक्र से अधिक केतु और केतु से अधिक गृहस्पति शुम ग्रह है। शुमग्रह के राशि या अपने उच्च में स्थित द्वाध शुम है अन्यथा अशुम है।

ग्रथ गृह्वेऽपि कदा मरणिमत्याह— शृह्वे चेत्तद्रतगृह्वे ॥ ४१ ॥

वि॰—शूल इति । शूले चेत् = शूले चेन्मृतिः तदा तदन्तशूले = प्राप्तशूलाव-सानराशिदशायां निधनं स्यात् ॥ ४९ ॥

भाषा—प्राप्त शूल में भी कब मरण होगा इस का निश्चय करते हैं कि प्राप्त शूल में भी अन्तिम राशि की दशा में मरण होता है ॥ ४१ ॥

श्रथ पुननिधनयोगमाह—

रुद्राश्रये ऽपि प्राप्रेण ॥ ४२ ॥ क्रिये पितरि विशेषेण ॥ ४३ ॥ इन्द्रे रुद्रे तद्न्तं प्रायः ॥४४॥ प्रथममध्यमोत्तप्रेषु वा तत्तद्ायुषाम्४४

बि॰—कद्राश्रय इति। प्रापेण = बाहुल्येन, कद्राश्रयेऽपि = कद्राश्रितराशिदशाया-मन्तर्दशायां वा, निधनं भवति ।

किंगे इति । किंगे = मीने, पितरि = लानस्थे, विशेषेण रुद्राश्चितराशिदशान्तर्द-शायां निधनं भवति ।

द्वन्द्व इति । रुद्रे = रुद्रग्रहे, द्वन्द्वे = श्रष्टमभावस्थे, प्रायः तदन्तं = प्रायः रुद्रग्रहा-श्रितराशिदशायां मर्गं भवति ।

प्रथमेति । वा तत्तदायुषां = ग्रन्पमध्यदीर्घायुषां, प्रथममध्यमोत्तमेषु = प्रथममध्य-मोत्तमेषु गृह्लेषु निधनं अवति ॥ ४२-४५ ॥

भाषा—वहुधा रुद्राश्रित राशि की दशा अन्तर्दशा में भी मरण होता है। यदि मीन राशि छान में हो तो विशेष कर के रुद्राश्रित राशि की दशा अन्तर्दशा में मरण होता है।। यदि छान से अष्टम स्थान में रुद्र ग्रह वैठा हो तो प्रायः रुद्र श्रहाश्रित राशि की दशा में भरण होता है।

अल्पायु, सध्यायु और दीर्घायु इन तीनों योगों में क्रम से प्रथम, द्वितीय और

तृतीय गुळ में सरण होता है ॥ ४२-४४ ॥

#### यत्र वृद्धः---

रुद्रयोः पापमात्रत्वे प्रथमक्षे सृतिर्भवेत् । मिश्रत्वे मध्यग्र्लक्षे शुभत्वे चान्त्यमे सृतिः ॥ भाषा—यदि प्रवाक्त दोनों प्रकार के रुद्र प्रह पापग्रह हों तो प्रथम शूल में मरण होता है। दोनों में एक शुभ ग्रह और दूसरा पाप ग्रह हो तो द्वितीय शूल में भरण होता है। यदि दोनों शुभ ग्रह हो तो अन्त शूल में मरण होता है।

श्रथ प्रकारान्तरेणाउँयोगनिर्णयाय महेश्वरप्रहमाह— स्वभावेशो महेश्वरः ॥४६॥ स्वोच्चे स्वमे रिपुधावेशप्राणी ॥४९॥ पाताभ्यां योगे स्वस्य तयोवी रोगे ततः ॥ ४५॥

चि० - स्वभावेश इति। स्वभावेशः = आत्मकारकाद्ष्यमेशः, महेश्वरः = महेश्व-रग्रहो भवति।

स्वोच्चे = निजोच्चे, स्वभे = स्वर्शे स्थिते, श्रात्मकारके, रिपुभावेशप्राणी = द्वा-दशाष्ट्रमेशयोर्मध्ये यो वलवान स महेश्वरप्रहः स्यात् ।

स्वस्य = आत्मकारकस्य, पाताभ्यां = राहुकेतुभ्यां, योगे सति, वा = अयवा, रोगे = कारकादष्टमस्थाने, तयोः = राहुकेत्वोः, योगे सति, ततः = ताभ्यां द्वादशाष्ट-येशयोर्थो वत्ती स महेश्वरः स्यात् ॥ ४६-४८ ॥

भाषा—आत्मकारक से अष्टम स्थान का स्वामी महेश्वर प्रह कहलाता है। अगर आत्मकारक अपने उच्च में या स्वगृह में हो तो आत्मकारक से द्वादशेश में

और अप्टमेश इन दोनों में जो वली हो वही महेश्वर ग्रह होता है।

अगर राहु या केतु से आत्मकारक युत हो या आत्मकारक से अप्टम भवन में राहु या केतु हो तो उन से अप्टमेश और द्वादशेश इन दोनों में जो बली हो वही महे-श्वरं ग्रह होता है ॥ ४६-४८ ॥

#### यथ ब्रह्मप्रहमाह—

प्रभुभाववैरीशंप्राणी पितृलाभप्राण्यनुचरे। विषमस्था ब्रह्मा ॥ ४६ ॥ वि०—प्रभुभावेति । प्रभुभाववरीशप्राणी = षष्टाष्ट्रमद्वादशेशानां मध्ये यो वली सं, पितृलाभप्राण्यनुचरः = पितृलाभयोः लग्नसप्तमयोर्भध्ये यः प्राणी वली तस्यानुचरः पृष्टस्यः, विषमस्यः = विषमराशिगतश्चेत् तदां सं, ब्रह्मा = ब्रह्मप्रहो भवति । सप्तम-CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi: Digitized by eGangotri भावभोग्यांशतो लग्नभुक्तांशं यावल्लग्नस्य पृष्टं, लग्नभोग्यांशतः सप्तमभुक्तांशं यावत् सप्तमभावस्य पृष्टम् ॥ ४९ ॥

भाषा—लग्न और सप्तम इन दोनों में जो वली हो उस से षष्ठेश, अप्टमेश और द्वादशेश इन तीनों में जो वली हो वह लग्न और सप्तम में जो वली हो उस के प्रष्ट राशि में स्थितं हो कर विपम राशि में हो तो वह महाग्रह कहलाता है।

सप्तम भाव के भोग्यांश से छर्न के भुक्तांश पर्य्यन्त छर्न के पृष्ठ और छर्न के भोग्यांश से सप्तम के भुक्तांश पर्य्यन्त सप्तम भाव के पृष्ठ समझना चाहिए॥ ४९॥

#### श्चत्र विशेषमाह-

ब्रह्मणि रानौ पातयार्वा ततः ॥५०॥ वहुनां यागे स्वजातीयः ॥५१॥ राहुयागे विपरीतम् ॥ ५२ ॥ वह्या स्वभावेशा भावस्थः ॥ ५३ ॥ विवादे वली ॥ ५४ ॥

वि॰---ब्रह्मणीति । रानौ = रानैश्वरे, ब्रह्मणि = ब्रह्मत्वं प्राप्ते, वा पातयोः = राहुकेत्वोर्बेह्मत्वं प्राप्तयोः, ततः = षष्टः (षष्टाधोरा इत्यर्थः ), ब्रह्मा भवति ।

वहूनां = एकाधिकानां प्रहाणां ब्रह्मयोगे प्राप्ते सति, स्वजातीयः = श्रंशाधिको ब्रह्मा भवति ।

राहुयोगे, विपरीतं = विलोमं ( श्रह्णांश एवेत्यर्थः ), ब्रह्मा भवति । स्वभावेशः=य श्रात्मकारकाद्ष्टमेशः तथा भावस्थः=श्रष्टमस्थश्च यः सोऽपि ब्रह्मा भवति ।

विवादे=अत्रापि ब्रह्मत्वप्राप्तिरूपविवादे, वली=तयोर्मध्ये यो वली स ब्रह्म भवति। भाषा—यदि शनि, राहु या केतु बह्मत्व प्राप्त हो तो उस से पष्टेश ब्रह्मा होता है। यदि एक से अधिक ब्रह्म में ब्रह्मत्व प्राप्त हो तो उन में अधिक अंश वाला ब्रह्म ब्रह्मा होता है।

राहु के योग होने पर विपरीत ब्रह्म ब्रह होता है, अर्थात् सब से अल्प अंश वाला ब्रह ब्रह्मा होता है।

पुनं आत्मकारक से अप्टमेश और अप्टम स्थान में स्थित ग्रह भी बहा। होता है। यहां पर विवाद हो तो सब से बळी ग्रह ब्रह्मा होता है॥ ५०-५४॥

व्रह्ममहेश्वरब्रह्योरायुर्ज्ञानमाह—

ब्रह्मणा यावन्महेश्वरर्त्तद्शादान्तमायुः ॥ ५४ ॥ तत्रापि महेश्वरमावेशत्रिकोणाब्दे ॥ ४६ ॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

चि॰—इह्मण इति । ब्रह्मणः = ब्रह्मब्रहात् , महेश्वरक्षेदशान्तं = महेश्वरप्रहा-श्रितराशिस्थिरदशान्तं यावत् , श्रायुः = श्रायुर्दायः स्यात् ।

तत्रापि = महेश्वरप्रहाश्रितराशिस्थिरदशायामपि, महेश्वरभावेशत्रिकोणाब्दे=महे-श्वराबो भावेशोऽष्टमेशः तस्य त्रिकोणाब्दे त्रिकोणराशिदशायां निधनं स्यात् ॥

भाषा—ब्रह्म ग्रह से सहेश्वरप्रहाश्रित राशिकी स्थिर दशा पर्व्यन्त आयु होती है। उस में भी महेश्वर ग्रह से जो अप्टमेश उस से त्रिकोण राशि की दशा में निधन होता है॥ ५५-५६॥

ग्रथ मारकप्रहनिधनयोगावाह—

स्वकर्मवित्तरिपुरोगनाथप्राणी मारकः ॥४५॥ वित्तनाथः प्रायेण ॥४८॥ तदत्तद्शायां निधनम् ॥४९॥ तत्रापि कालाद्रिपुरोगवित्तनाथापहारे ६०

चि०—स्वकमेति । स्वकमेचित्तरिपुरोगनाथप्राणी = स्वात् आत्मकारकाल्लमाद्वा कमेचित्तरिपुरोगनाथानां तृतीयषष्टद्वादशाष्ट्रमेशानां मध्ये यः प्राणी वली स मारकः स्यात् ।

चित्तनाथः = उक्तमारकप्रहेषु षष्टेशः, प्रायेण = वाहुरथेन मारकः स्यात् । तद्दश्रद्शायां = तत्तेषां मारकप्रहाणां ऋश्वद्शायां राशिव्शायां निधनं भवति । तत्रापि = मारकप्रहराशिव्शायामपि, कालात् = सप्तमात् लमात्कारकाद्वेत्यर्थः, रिपुरोगचित्तनाथापहारे = रिपुरोगचित्तनाथानां षष्टाष्टमद्वादशेशानां अपहारे अन्तर्द-शायां निधनं स्यात् ॥ ५७-६० ॥

भाषा—आसमकारक या लग्न से तृतीयेश, पष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश, इन चारों में जो वली हो वह मारक होता है।

मारक ग्रह जिस राशि में बैठा हो उस राशि की दशा में मरण होता है। उस में भी लग्न या कारक से जो सप्तम हो उस से पष्टेश, अप्टमेश और द्वादशेश की अन्तर्दशा में मरण होता है॥ ५७-६०॥

श्रथ प्रन्थान्तरे मारकस्थानमाह-

श्रष्टमं मारकस्थानमष्टमादष्टमं च यत् । तयोरिप व्ययस्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥ तत्राप्याद्यव्ययस्थानादिद्वितीयं वत्तवत्तरम् ।

भाषा—जन्म लग्न से अष्टम स्थान और अष्टम स्थान से अष्टम स्थान (जन्म लग्न से तृतीय स्थान ) इन दोनों से न्यय स्थान अर्थात् सप्तम और द्वितीय स्थान मारक स्थान कहलाता है।

श्रथ मारकेशविचारमाह-

श्रह्णसध्यमपूर्णायुः प्रमाणिमह योगजम् । विज्ञाय प्रथमं पुसां ततो मारकिचन्तनम् ॥ CC-0. Swami Almanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri महामारकसंज्ञी तौ शनिकेत् इति स्मृतौ । जायाद्वितीयकाधीशौ मारकावष्टमेश्वरः ॥ धृष्टगे पापमूथिष्टे पष्टेशो मुख्यकारकः ।

भापा—प्रथम अल्प, मध्य और पूर्ण आयुर्योगों का ज्ञान कर मारकेश का विचार करना चाहिए। शनैश्चर और सेतु महा मारक संज्ञक हैं। सप्तमेश, द्विती-येश और अप्टमेश मारकेश होते हैं। अगर पष्ट स्थान में बहुत पापग्रह हों तो पप्टेश सुख्य मारक होता है।

#### श्रथ मर्णसमयज्ञानमाह-

मारकेशदशाकाले मारकस्थस्य च पापिनः। पापे पाप्युजां पाके सम्भवे निधनं गृणाम्॥ श्रसम्भवं व्यथाधीशदशायां मरणं दिशेत् । तदभावेऽष्टमेशस्य दशायां निधनं पुनः ॥ मन्दश्चेत्पायसंयुक्तो मारकप्रहयोगतः । तिरस्कृत्य प्रहान्सर्वाज्ञहन्ता पापकृच्छनिः ॥

आपा—यदि सारकेश ग्रह की दशा में और मारक स्थान में स्थित पाप ग्रह की अन्तर्दशा में अथवा पाप ग्रह की दशा और उस की अन्तर्दशा में आयु का अन्तिम समय हो तो मनुष्य की मृत्यु होती है। उसमें असम्भव हो तो व्यवेश की दशा में उसमें असम्भव हो तो अष्टमेश की दशा में मरण होता है। यदि शनैश्वर पापग्रहों से युत हो तो सब पूर्वोक्त मारक ग्रहों को हटा कर वह स्वयं मृत्यु कारक होता है।

इति महर्षिजैमिनिप्रणीतजैमिनिस्त्रटीकायां द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः ।

# अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः

तत्र पितृकारक्ष्महमाह— रविग्रुक्रयोः प्राणी जनकः ॥ १ ॥

चि०—रिवशुक्रयोरिति । रिवशुक्रयोः=स्र्यभार्गवयोः मध्ये यः प्राणी वलवान् , जनकः = पितृकारकः स्यात् , ( तातस्त्र जनकः पितेत्यमरः ) ॥ १ ॥ भाषा—रिव और शुक्र इन दोनों में जो बळवान् हो वह पितृकारक होता है॥१॥

> श्रथ मातृकारकप्रहमाह— चन्द्रारयोर्जननी ॥ २॥

चि०-चन्द्रारयोरिति । चन्द्रारयोः=चन्द्रमक्क्तयोर्भध्ये यो वलवानसौ, जननी= मातृकारकः स्यात् ॥ २ ॥ CC-0 Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri आपा-चन्द्र और मङ्गल इन दोनों में जो वलवान् हो वह मातृकारक होता है ॥२॥ श्रथ तत्र विशेषमाह-

### श्रद्राण्यपि पापदृष्टः ॥ ३ ॥

वि०—ग्रप्राण्यपीति । ग्रप्राण्यपि = निर्वलोऽपि ( रविशुक्रयोधन्त्रारयोख मध्ये यो निर्वलः सोऽपि ) पापदृष्टः = पापप्रहृदृष्ट्रश्चेत्तदा यथासंख्यं पितृमातृकारकत्वमवाः प्नोति ॥ ३ ॥

भाषा—रिव, शुक्र और चन्द्र, सङ्गल इन दोनों युगल में निर्वल भी प्रह अगर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वह क्रम से पितृकारक और मातृकारक होता है।

श्रय मातापित्रोनिधनसमयमाह-

प्राणिति शुभरष्टे तन्छूले नियनं मातापित्रोः ॥ ४ ॥

वि॰-प्राणिनीति । प्राणिनि = चलवति ( मातृकारके पितृकारके च ), शुभद्दे = शुभग्रहावलोकिते सति, तच्छ्ले कारकप्रहराूलदशायां क्रमेण, मातापित्रोः=जननी-जनकयोः, निधनं=मरणं भवति, अर्थात् मातृकारकप्रहश्रूलदशायां मातुर्मरणं, पितृका-रकमहर्यूलदशायां पितुर्मरणं भवति ॥ ४ ॥

भाषा-यदि मातृकारक ग्रह तथा पितृकारक ग्रह वली और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो क्रम से कारक पह की शूल दशा में माता और पिता का मरण होता है। अर्थात् मातृ कारक ग्रह की शूळद्शा में माता का और पितृकारक ग्रह की शूळ-

द्शा में पिता का मरण होता है ॥ ४ ॥

### श्रयात्र मतान्तरमाह-

तङ्गावेशे स्पष्टवले ॥ ४ ॥ तच्छूल इत्यन्ये ॥ ६ ॥ वि०—तङ्गावेश इति। तत्-ताभ्यां प्राण्यप्राणिपितृमातृकारकप्रहाभ्यां, भावेशे= अष्टमेशे, स्पष्टवले=अधिकवले सति, तच्छ्ले = अष्टमेशाश्रितश्रूलदशायां, मातापित्रो-

निधनमित्यन्ये-श्राचार्याः प्राहुः ॥ ५-६ ॥

भापा-वलवान् या निर्वल मातृकारक और पितृकारक ग्रह से अप्टम स्थान का स्वामी अगर अधिक बलवान् हो तो उस अष्टमेश की शूलदशा में माता, पिता का मरण होता है यह भी किसी का मत है ॥ ५-६॥

अय मातापित्रोरायुर्विचारे विशेषमाह—

श्रायुषि चान्यत्॥ ७ ॥

वि॰—श्रादुषीति । श्रायुषि=श्रायुद्धि ( पित्रादोनामायुषी विचारसी ), श्रन्यत् प्रकार के जिल्ला है असे (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

भाषा — पिता और माता के आयुर्दाय विचार करने में और जो प्रकारान्तर कहें गये हैं, उसे भी विचार करना चाहिए॥ ७॥

श्रथ पुनस्तयोनिधनयोगमाह-

श्रक्षंत्रयोगे तदाश्रये क्रिये लग्नमेषद्शायां पितुरित्येके ॥ 🖛 ॥

चि०—अर्कज्ञयोग इति । किये द्वादशे ( लमाद्वादशे ), तदाश्रये=अर्कज्ञधाश्रये ( सिंहमिथुनकन्यान्यतमराशिसत्वे ), अर्कज्ञयोगे = सूर्यव्धथयोयोंगे सित, लग्नमेष-दशायां=लमात्तृतीयपञ्चमराशिदशायां, पितुः = तातस्य, निधनं स्यात् , इत्येके=के चिद्वदन्ति ॥ ८॥

भाषा—यदि छम से वारहवें स्थान में सिंह या मिथुन या कन्या राशि पड़े तथा उसमें सूर्य और वुध का योग हो तो छग्न से तृतीय और पञ्चम राशि की दशा में पिता का निधन होता है यह किसी का मत है ॥ ८॥

श्रथ वाल्यावस्थायां मातापित्रोनिधनयोगमाह— व्यक्तपापमात्रदृष्ट्योः पित्रोः प्राग् द्वाद्शाब्दात् ॥ ६ ॥

वि०—व्यर्कपापिति । पित्रोः = मातृपितृकारकग्रहयोः, व्यर्कपापमात्रदृष्टयोः = स्यर्थरिहतपापमात्रदृष्टयोः, द्वादशाव्दात् = जातकस्य द्वादशावत्सरतुष्यावस्थातः, प्राक् = पूर्वमेव, पित्रोः=मातापित्रोर्निधनं स्यात् । प्रार्थानमातृकारकग्रहे सूर्यरिहतपापग्रहावलो-किते मातुर्मरणं, पितृकारकग्रहे सूर्यरिहतपापग्रहावलोकिते पितृर्मरणं स्यात् । प्रत्र पित्रोरित्यस्य देहलीदीपन्यायेनान्वयो विषयः ॥ ९ ॥

भाषा—यदि मानुकारक और पितृ कारक ग्रह सूर्य रहित पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वालक की वाहर वरस की अवस्था से पहले ही क्रम से माता और पिता का

मरण होता है।

जैसे मातृकारक ग्रह सूर्य रहित पाप ग्रह से देखा जाता हो तो वालक की वारह बरस की अवस्था से पूर्व माता का मरण और पितृकारक ग्रह सूर्य रहित पाप ग्रह से देखा जाता हो तो बालक की वारह वरस की अवस्था से पूर्व पिता का मरण होता है। यहां पर "पित्रोः" इस शब्द का देहली दीपन्याय से अन्वय करना चाहिए॥९॥

> श्रथ स्त्रीनिधनयोगमाह— गुरुश्रुते कत्तत्रस्य ॥ १०॥

चि०---गुरुश्रल इति । गुरुश्रले = गुर्विश्रतराशित्रिकोणदशायां, कलत्रस्य = स्थियाः निधनं स्यात् ॥ १० ॥

भाषा—बृहस्पति की ग्रूल दशा में स्त्री का निधन होता है ॥ १०॥ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

## त्रयान्येषां निधनयोगमाह— तत्तच्छूले तेषाम् ॥ ११ ॥

चि॰—तत्तच्छ्ल इति । तत्तच्छ्ले = तत्तत्कारकप्रहर्ग्यलदशायां, तेषां निधनं स्यात् । आतृपुत्रमातुलादिकारकप्रहर्ग्यलदशायां क्रमेण भातृपुत्रमातुलादीनां निधनं स्यादित्यर्थः ॥ ११ ॥

आपा—आतृकारक, पुत्रकारक, मातुलकारक आदि की शूल दशा में कम से आता, पुत्र, सातुल आदि का मरण होता है॥ ११॥

श्रथ मरणस्य शुभाशुभत्वज्ञानमाह—

कर्मणि पापयुतहरे दुएं मरणम् ॥ १२ ॥ शुभं शुभदरयुते ॥ १३ ॥ मिश्रे मिश्रम् ॥ १४ ॥

वि०—कर्मणीति । कर्मणि=तत्तत्कारकप्रहाक्षग्नाद्वा तृतीयस्थाने, पापयुत्तदष्टे अशुभग्रहयुतदेष्टे सित, दुष्टं=नानाविधक्लेशसमन्वितं, मरणं=निधनं स्यात् । शुभयुत-दिष्टं=शुभग्रहयुतदेष्टे, शुभं=श्रत्यक्षेशसिहतं मरणं स्यात् । मिश्रे=शुभपापयोर्द्वयोरिप योगे दृष्टो वा, मिश्रं शुभाशुभात्मकं मरणं स्यात् ॥ १२-१४ ॥

भापा—कारक ग्रह से वा लग्न से तृतीय स्थान पाप ग्रह से युत दृष्ट हो तो बहुत कृष्ट के साथ मरण होता है। अगर वह तृतीय स्थान ग्रुम ग्रह से युत दृष्ट हो तो अत्प कृष्ट के साथ मरण होता है। अगर ग्रुमग्रह और पापग्रह इन दोनों से युत दृष्ट हो तो मध्यम कृष्ट के साथ मरण होता है। १२-१४॥

त्र्यय प्रह्योगादत्र विशेषमाह—

श्रादित्येन राजमूलात् ॥ १४ ॥ चन्द्रेण यहमणः ॥ १६ ॥
कुजेन व्रणशस्त्राग्निदाहाँ ॥ १७ ॥ शनिना चातरोगात् ॥ १८ ॥
मन्द्रमान्द्भ्यां चिषसपंजलोद्वन्थनादिभिः ॥ १६ ॥
केतुना विष्चीजलरोगादौः ॥ २० ॥
चन्द्रमान्द्भ्यां पूगमदान्नकवलादिभिः चणिकम् ॥ २१ ॥
गुरुणा शोफारुचिवमनादौः ॥ २२ ॥ शुक्रेण मेहात् ॥ २३ ॥
मिश्रो मिश्रात् ॥ २४ ॥ चन्द्रदश्योगानिश्चयेन ॥ २४ ॥
वि०—श्रादित्येनेति । श्रादित्येन=रिवणा युते दृष्टे चा तृतीये, राजमूलात्-राजहेतोर्मरणं स्यात् । चन्द्रेण = विधुना युत्ते दृष्टे चा तृतीये, यन्त्रमणः=सयरोगान्मरणम् ।
СС-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

4

कुजेन=मङ्गलेन युक्ते दृष्टे वा तृतीये, व्रणशस्त्रामिदाहार्येः = व्रणरोगशस्त्रप्रहारामिदाहार्येः कारणैर्मरणम् । शनिना मन्देन युक्ते दृष्टे वा तृतीये, वातरोगात्=वातव्याधेर्मरणम् । मन्दमान्दिभ्यां = शनिगुलिकाभ्यां युक्ते दृष्टे वा तृतीये, विषसर्पजलोद्वन्धनादिभिः= विषो विषमक्षणं सर्पो भुजङ्गदंशनं जलं जलरोगः उद्वन्धनं राजदण्ड इत्यादिभिः कारणैर्मरणम् । केतुना=शिखिना (केतुः शिखीत्यमरः ) युतदृष्टे, विपूचीजलरोगायैः= विषुची विषुचिकारोगः जलरोगो जलोदर इत्यादिभिः कारणैर्मरणम् । चन्द्रमा-न्दिभ्यां = चन्द्रगुलिकाभ्यां युत्रहष्टे, प्रामदाश्वकवलादिभिः = प्रामदः प्राफलमदः अजनवर्ताेऽजनवर्त्त्वाचे इत्यादिभिः कारगैः क्षणिकं शीघ्रमरणम् । गुरुणा=बृहस्प-तिना युत्रदृष्टे तृतीये, शोफारुचिवमनायैः=शोफरोगेण अरुचिरोगेण वमनायैर्वा मरणम्। शुक्रेण = सितेन युत्रहष्टे, मेहात्=प्रमेहरोगान्मरणम् । मिश्रे = प्रहृहग्योगे विमिश्रिते , ( वहूनां खेटानां तृतीये योगे दर्शने वेत्यर्थः ), मिश्रात् = तत्तद्महोक्तमिश्रनिमित्तात् ( नानारोगादित्यर्थः ) मरणम् ।

चन्द्रदृग्योगात्=चन्द्रयुतदृष्टिसत्वात् ( तृतीये तत्तद्प्रहृयोगदर्शनसत्त्वे तत्रव चन्द्र-दृष्टियोगसत्त्वे इत्यर्थः), निश्चयेन-नियमेन, तत्तद्व्यहोक्तमरणनिमित्तीभूतरोगान्मरणम् । एतेन चन्द्रहग्योगाभावे तृतीयस्थाने तत्तद्प्रहेण युतहच्टेऽपि तत्तद्रोगान्मर्यी सन्देह इति प्रकटी भवति ॥ १५-२५ ॥

भाषा-यदि कारक ग्रह वा लग्न से तृतीय स्थान रिव से युत दृष्ट हो तो राजा के कारण मरण होता हैं। चन्द्रमा से युत दृष्ट हो तो चयरोग से, मङ्गळ से युत दृष्ट हो तो व्रण शस्त्र, अग्निदाह आदि कारण से मरण होता है। शनैश्वर और गुलिक से युत दृष्ट हो तो सर्प, जलरोग, बन्धन आदि के कारण से मरण होता है। केतु से युतं दृष्ट हो तो विपूचिकारोग, जलरोग आदि से मरण होता है। चन्द्रमा और गुल्कि से युत दृष्ट हो तो सुपारी के मद और अन्नप्रासादि से शीप्र मरण होता है। बृहस्पति से युत दृष्ट हो तो शोफ ( सूजन ), अरुचिरोग, वमन इत्यादि से मरण होता है। शुक्र से युत दृष्ट हो तो प्रमेह रोग से मृत्यु होती है।

अगर तृतीय स्थान में अनेक प्रहों का योग वा दृष्टि हो तो अनेक रोगों से सरण होता है।

यदि छम्न वा कारक ग्रह से नृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग वा दृष्टि हो तो निश्चय कर के उसी ग्रह के रोग से मरण होता है। इस से यह ध्वनित होता है कि तृतीय स्थान में चन्द्रमा का योग वा दृष्टि न हो तो जिस ग्रह से तृतीय स्थान युत

श्रय मरणदेशमाह—

शुभैः शुभदेशे॥ २६॥ पापैः कोकटे॥ २७॥

चि॰—शुभैरिति । शुभैः = शुभग्रहैर्द्रग्योगे तृतीयस्थाने, शुभदेशे = पुण्यभूमौ (वाराणस्यादितिर्थस्थान इत्यर्थः ) मरणं स्यात् । पापैः = पापग्रहैर्युतदृष्टे तृतीय-स्थाने, कीकटे=निन्दितदेशे (मगधादिगर्हितस्थान इत्यर्थः ) मरणं स्यात् ॥२६-२७॥

भाषा—यदि तृतीय स्थान शुभ ग्रह से युत दृष्ट हो तो शुभ देश (काशी आदि तीर्थ स्थान ) में मरण होता है। अगर पाप ग्रह से युत दृष्ट हो तो कीकट (मगध आदि निन्दित स्थान ) में मरण होता है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि तृतीय स्थान शुभग्रह और पापग्रह इन दोनों से युत दृष्ट हो तो मध्यम स्थान (न पुण्य स्थान और न अपुण्य स्थान ) में मृत्यु होती है॥ २६-२७॥

श्रय ज्ञानाज्ञानपूर्वकमरणयोगमाह—

गुरुगुकाभ्यां ज्ञानपूर्वकम् ॥ २८ ॥ अन्येरन्यथा ॥ २६ ॥

वि०—गुरुशुक्ताभ्याभिति । लभात्कारकप्रहाद्वा तृतीये, गुरुशुक्राभ्यां=बृहस्पति-भार्गवाभ्यां युत्तदष्टे सति, ज्ञानपूर्वकं=ज्ञानपूर्वकमरणं स्यात् । श्रन्यैः-गुरुशुक्रातिरिक्त-प्रहेर्युतदष्टे, श्रन्यथा=श्रज्ञानपूर्वकं मरणम् ॥ २८-२९ ॥

भाषा—यदि छम्न वा कारक मह से तृतीय स्थान बृहस्पति, शुक्र इन दोनों से युत वा दृष्ट हो तो ज्ञान पूर्वक मरण होता है। अगर बृहस्पति और शुक्र को छोड़ कर अन्य किसी मह से युत वा दृष्ट हो तो अज्ञान पूर्वक मरण होता है। २८-२९॥

श्रथ पित्रोः संस्कारस्याकर्तृत्वयोगमाह— लेयजनकयोर्भःये शनिराहुकेतुभिः पित्रोर्न संस्कर्ता ॥ ३० ॥

ल्यजनकयोरित । लेयजनकयोः = लग्नद्वादशयोः, मध्ये = अन्तरे, चि०—लेयजनकयोरित । लेयजनकयोः = लग्नद्वादशयोः, मध्ये = अन्तरे, शनिराहुकेतुभिः = शनिराह्वोः शनिकेतीर्वा योगस्थित्या, पित्रोः=मातापित्रोः, संस्कर्ता संस्कारकर्ता न स्यात् ॥ ३०॥

भाषा — छम्न के या द्वादश स्थान के मध्य में शनैश्वर, राहु का, वा शनि, केतु का योग पड़े तो माता, पिता का संस्कर्ता (दाहादिरूप संस्कार कर्ता ) नहीं होता ॥

श्रयात्र पित्रोविभागमाह—

त्तेयादिपूर्वार्धे ॥ ३१ ॥ जनकाद्यपरार्धे ॥ ३२ ॥
वि०—त्तेयादीति । त्तेयादिपूर्वार्धे = त्त्रगादिप्रथमषट्के त्त्रगादिपुमावं यावदित्यर्थः त्त्रगस्य मध्यम् । जनकाद्यपरार्धे = द्वादशादिन्युरक्रमेणोत्तरषट्के सप्तममावाद्त्यर्थः त्रगस्य मध्यम् ॥ ३१ – ३२ ॥
द्वादशमावं यावदित्यर्थः, द्वादशस्य मध्यम् ॥ ३१ – ३२ ॥
८०० Swami Almanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

4

, भाषा-छम्न से लेकर है राशि पर्व्यन्त लग्न का मध्य और द्वादश से लेकर च्युत्क्रम से हैं राशि ( सप्तम से छेकर द्वादश ) पर्यन्त द्वादश का मध्य है।

इस से फिलतार्थ यह निकला कि लग्न से पष्ट भाव पर्थ्यन्त किसी भी स्थान में शनैश्वर, राहु या शनैश्वर, केतु का योग हो तो माता का संस्कार करने वाला नहीं होता है। तथा सप्तम से लेकर द्वाद्य पर्य्यन्त किसी भी रथान में शनैश्वर, राहु या शनैश्वर, केतु का योग हो तो पिता का संस्कार करने वाला नहीं होता है ॥

विशेष विचार-किसी का मत है कि लग्नादि क्रम से छै राशि पूर्वार्ध और द्वादशादि उक्तम से छै राशि उत्तरार्ध की कल्पना करने से एक पट्क में राहु या केतु और दूसरे पट्क में शनि, राहु या शनि, केतु सब की कुण्डली में रहते हैं। अतः प्रत्येक कुण्डली में माता, पिता इन दोनों में किसी एक का असंस्कार कर्तृत्व योग प्राप्त हो जायगा । अतः ऐसा अर्थ करना सर्वथा असङ्गत है ।

इस लिये उन्होंने [दूसरी तरह से पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की कल्पना कर के अर्थ किया है। जैसे छेय ( छम्र ) और जनक ( मातृ कारक, पितृ कारक ) मान कर छम्र और कारक ग्रह के मध्य में शनि, राहु, केतु ये तीनों पड़े तो वह माता, पिता का संस्कार करने वाळा नहीं होता है। अर्थात् छप्न से मातृ कारक ग्रह पर्य्यन्त पूर्वार्ध और पितृ कारक ग्रह से लग्न पर्व्यन्त उत्तरार्ध मान कर पूर्वार्घ में शनि, राहु केतु ये तीनों बह हों तो माता का संस्कार करने वाला नहीं होता है। और उत्तरार्ध में शनि, राहु, केतु ये तीनों पड़े तो पिता का संस्कार करने वाळा नहीं होता है। परख इस तरह अर्थ करना विळकुळ असङ्गत है। क्योंकि इस तरह के अर्थ करने वालों ने मुनि के सूत्र का तथा दूसरे टीकाकारों का अर्थ विलक्कल नहीं समझा। क्योंकि इस तरह का अर्थ किसी ने नहीं छिखा है। सब का अभिपाय यह नहीं है कि शनि, राहु, केतु अलग २ स्थान में रहे। कि़न्तु पूर्वार्ध (लग्न से पष्ट राशि पर्व्यन्त ) में किसी भी स्थान में शनि, राहु या शनि, केंतु का योग हो तो माता का संस्कार करने वाला नहीं होता है। और उत्तरार्ध (सप्तम से लेकर द्वादश पर्य्यन्त ) में शनि, राहु या शनि, केंतु का योग पड़े तो पिता का संस्कार करने वाला नहीं होता है, इस तरह का योग हलार में विरल कुण्डली में रहता है। न कि सव ऋण्डली में।

अतः इस तरह का अर्थं करना सर्वथा सङ्गत है। दूसरी वात यह कि ( लेय = १३ हुआ, इस में बारह से भाग देने से शेप एक बचा अतः छेय से छम का प्रहण करना उचित ही है। इसी तरह जनक = १०८ हुआ, इस में वारह से भाग देने से शेप शून्य अर्थात् वारह वचे । अतः जनकं से द्वादश माव का ग्रहण करना भी सर्वथा सङ्गत है। इस के विरुद्ध अर्थ कर के शब्द को सुलाना ठीक नहीं है। CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

## श्रंथ पूर्वोक्तयोगापवादमाह— ग्रामहण्योगान्न ॥ ३३ ॥

चि०—शुभद्दग्योगादिति । शुभद्दग्योगात्=लग्नादिक्रमेण पद्मशिमध्ये द्वादशा-बुत्कमेण पद्मशिमध्ये च शुभद्दग्योगसत्त्वात् , न=पूर्वोक्तयोगो न स्यात् , मातापित्रोः संस्कर्ता स्यादित्यर्थः ॥ ३३ ॥

भापा—छम्न से लेकर कमले है राशि पर्यन्त और द्वादश से लेकर उत्क्रम से है राशि पर्य्यन्त (७-१२) स्थान श्रुम प्रह से श्रुत या दृष्ट हो तो पूर्वोक्त योग नहीं होता है, किन्तु माता और पिता का संस्कार करने वाला होता है॥ ३३॥

## इति द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः।

- COMBO

## अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः।

त्रथ दशामेदवलमेदादीन वच्यति, तत्रादौ नवांशदशामाह— विषये तदादिनेवांदाः ॥ १ ॥ समे श्रादद्योदिः ॥ २ ॥

वि०—विषम इति । विषमे = विषमराशौ जन्मलग्ने सति, तदादिः=लग्नादिः (लग्नादिक्रमेग्रोत्यर्थः), नवांशः = नवांशपाकः (नवांशदशेत्यर्थः), भव-तीति शेषः ।

समे = समराशौ जन्मलमें सति, श्रादशीदिः = सम्मुखरास्यादिः ( सम्मुखरास्यादिः व्यादिन्युत्कमेग्रोत्यर्थः ), नवांशदशा भवति । श्रात्रायमारायः -विषमराशौ लमें लमादारभ्य प्रथमद्वितीयभावक्रमेण, समराशिलमें लमादारभ्य प्रथमद्वादशौकादशीति वैपरीत्यक्रमेण नवांशदशा भवति । समराशिलमें समादर्शभूतराशिस्तद्द्वादशस्यरा-शिरिति विक्वैविक्रोयम् ।

लग्नं युग्नं यदा तिहं सम्मुखं तस्य चादिभम् । श्रस्यां दशायां प्रत्येकस्मिन् राशौ नव नव समा दशाव्दा भवन्त्यतोऽस्या नवां-शदशीति नाम जातम् ।

## श्रत्र नीलकण्ठेन—

"विषमे लग्ने सति तदादिर्लंभादिर्नवांशदशा स्यात् । अन्यया सप्तमराशौ लमे र CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri सत्यादरादिः सप्तमराश्यादिर्नवांशदशा स्यात् । त्रादर्शः सम्मुखो भवति । संमुख-राशिः सप्तम एव भवति । एतद्दशायां प्रतिराशि नवनवाद्वा भवन्तीति नवांशदशैति नामधेयं क्षेयम् । यत्तु

> "ित्थरराशेः षष्टः राशिश्वरस्याष्टम एव सः । द्विस्वभावस्य राशिस्तु सप्तमः सम्मुखो मतः"

इति श्लोकं कृत्वा सम्मुखत्वं पन्थैक्कं तत् दृष्टिपरमेव न त्वन्यपरिमिति' व्या-ख्यातम् ।

इति नीलकण्ठन्याख्यानेऽन्यत्रापि वहुत्र पुस्तके "श्रादरी" इति पदेन सप्तम-राशिं गृहीत्वा व्याख्यातमस्ति । परञ्च तदसमीचीनमिव प्रतिभातीत्यत्र विद्यर्थेनिपुणं विचारणीयम् ॥ १–३ ॥

भाषा—इस पाद में दशा भेद को कहते हैं। उन में प्रथम नवांश दशा में गणना क्रम बतलाते हैं।

जैसे—अगर जन्म छप्न विषम राशि में पढ़े तो छप्नादि क्रम गणना से बारह राशियों की नवांश दशा होती है। अगर जन्म छप्न सम राशि में पड़े तो छप्न द्वादश आदि वैपरीत्य क्रमसे वारह राशियों की नवांश दशा होती है। इस दशा में प्रत्येक राशि के दंशा मान नव नव वर्ष होते हैं। अतः इस का नवांश दशा नाम है।

यहां पर नीलकण्ठने 'जन्म लग्न विपमराशि में पड़े तो लग्नादि क्रमसे वारह राशियों की नवांश दशा होती है। जन्म लग्न सम राशि में पड़े तो सप्तमादि क्रमसे वारह राशियों की नांवश दशा होती है। इस नवांश दशा में प्रत्येक राशि के दशा मान नव नव वर्ष के होते हैं। इस लिये इस की नवांश दशा संज्ञा है। यहां आदर्श शब्द का अर्थ सप्तम राशि है। ''स्थिर राशि का चर, चर राशि का अप्रम राशि, और द्विस्वमाव राशि का सप्तम राशि सम्मुख होता है। ऐसा प्योंने कहा है सो हिंप विचार के लिये है। यहां के लिये सक्त नहीं है। ऐसा (नीलकण्ठ ने) कहा है। इस तरह नीलकण्ठ के अर्थ में तथा अन्य पुस्तक में भी आदर्श पद से सप्तम राशि को ग्रहण करके व्याख्यान किया है सो समीचीन नहीं है। इस पर पण्डित लोग विचार करें॥ १-२॥

उदाहरण—यहां पर जन्म छम्न=८।१म।२१।२३ को विषम राशि में होने के कारण छमादि क्रमसे वारह राशियों की नवांश दशा हुई।

# श्रत्र स्फुटार्थं नवांशद्शाचक्रम्—

| भावाः  | .9         | 90   | 99              | 92   | 9    | २    | 3                 | ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | Ę    | v        | 6        |
|--------|------------|------|-----------------|------|------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|
| व.     | 9          | 9    | 9               | 8    | 9    | 8    | 9                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9    | 9    | 9        | 9        |
| मा.    | 0          | 0    | 0               | 0    | o    | 0    | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0        | 0        |
| दि.    | 0          | 0    | 0               | 0    | •    | 0    | 0                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0        | 0        |
| ₹.     | 0          | 0    | 0               | 0    | . 0  | 0    | 0                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0        | 0        |
| ч.     | 0          | 0    | 0               | 0    | •    | 0    | 0                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0        | •        |
| सम्बत् | <b>.</b>   | सं.  | सं.             | सं.  | सं.  | सं.  | सं.               | सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | સં.  | सं.  | सं.      | _<br>सं. |
| 98 44  | 2086       | 9963 | 9882            | 8008 | 1605 | 2098 | 3036              | 3605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3805 | 3044 | 3005     | २००३     |
| सूर्यः | —<br>सू.   | सू.  | स्.             | स्.  | सू.  | सू   | स्.               | स्∙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सृ.  | स्.  | —<br>सू. | स्.      |
| रा.    | 4          | 4    | 4               | 4    | ሂ    | ч    | ¥                 | ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ч    | 4    | ٧        | ¥        |
| श्रं.  |            |      |                 | 94   |      |      | 94                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |          |          |
| क.     | ४६         | 86   | 88              | ४६   | ४६   | ४६   | ४६                | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86   | 85   | 38       | ४६       |
| वि-    | Section 18 | 39   | The same of the |      | 100  | 39   | GOVERNMENT OF THE | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 39   | 39   | 39       | 39       |

#### श्रय स्थिरदशानयनमाह-

शशितन्द्पावकाः क्रमाद्द्याः स्थिरद्शायाम् ॥ ३ ॥ ब्रह्माद्रिषाः ॥ ४ ॥

विo - शशिनन्देति । स्थिरदशायां = स्थिरसंज्ञकदशायम् , क्रमात् , चरस्थिर-द्विस्वभावराशीनामिति शोषः, शशिनन्दपावकाः = सप्ताष्टनविमतानि, अन्दा = वर्षाणि भवन्ति, तद्यथा मेषे सप्त, वृषेऽष्टी, मिथुने नव, पुनः कर्के सप्त, सिंहेऽष्टी, कन्यायां नव, पुनः तुत्ते सप्त, वृश्विकेऽष्टी, धनुषि नव, पुनः मकरे सप्त, कुम्भेऽष्टी,मीने नव इति ।

एषा=स्थिरदशा, जहाादिः=जहात्रहाश्रितराशितः प्रवृत्ता भवति ॥ ३-४ ॥

भाषा—स्थिरसंज्ञक दशामें चर आदि क्रमसे सात आठ और नव वर्ष दशा होती है, जैसे चरमें सात, स्थिरमें आठ और दिस्वभावमें नव वर्ष दशा होती है, अर्थात् मेषमें सात, वृषमें आठ मिथुनमें नव वर्ष, फिर कईमें सात, सिंह आठ कन्यामें नव वर्ष, एवं तुलामें सात, वृश्यिकमें आठ, अठुमें नव वर्ष, फिर मकरमें सात, इस्ममें आठ, भीनमें नव वर्ष दशा होती है। इस दशा की प्रवृत्ति ब्रह्मग्रहाश्रित राशि से होती है।

उदाहरण—पूर्वोक्त उदाहरणमें श्रात्मकारक रिव कन्यामें है, उससे श्रष्टम स्थान मेवका स्वामी मङ्गल है, श्रष्टम स्थानमें कोई प्रह नहीं है। श्रद्धाः 'स्वभाववेशो भावस्थो ब्रह्मां' इस सूत्रमें उक्त नियमके श्रनुसार मङ्गल ब्रह्मप्रह सिद्ध हुन्ना। वह कन्यामें है, श्रदाः ब्रह्मप्रहाश्रित राशि कन्यासे स्थिर दशाकी प्रवृत्ति सिद्ध हुई। तथा कन्या को समराशिमें होनेके कारण उरक्रमसे राशियोंकी दशा लिखनी चाहिए। ब्रह्मप्रहकुण्डली—

७ द्वां ६ ५ गुरुः प्रहाग्रह - कुजः ग्राकः श्वां १ श्वान्द्रः केतुः शहुः ३ १० १२ ज्ञानः २

श्रथ कन्यायुत्क्रमेण स्थिरदशाचक्रम्—

| राशयः    | कन्या      | सिंहः     | कर्कः  | मिथुन: | वृष्ः   | मेषः     |
|----------|------------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| प्रहाः   | रविः, कुजः | वृहस्पतिः | शुक    | राहुः  | 00      | . 00     |
| दशावर्षः | 3          |           | U      | 9      | 6       | ৩        |
|          | 0          | 0:        | 0      | . 0    | 0       | 0        |
| मानानि   | 0          | ۰,        | 0      | 0      | 0       | •        |
| सम्बत    | सम्बत्     | सम्बत्    | सम्बत् | सम्बत् | .सम्बत् | सम्बत्   |
| १९६५     | 9908       | 9962      | 9969   | 9996   | २००६    | २०१३     |
| सूर्यः   | स्यः       | सूर्यः    | सूर्यः | सूर्यः | सूर्यः  | . सुर्थः |
| 9        | 4          | 4         | ¥      | 4      | ų       | 4        |
| 94       | 94         | 94        | 94     | 94     | 94      | 94       |
| 88       | 88         | 86        | ४६     | . 38   | 86      | ४६       |
| 39       | Atmosped ( | 39        | - 39   | 39     | 39      | 1 39     |

### ध्ययं मीनायुतकमेण स्थिरदशाचकम्-

| -        | the state of the state of the state of | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | the second second second |               | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |        |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| राशयः    | .मीनः                                  | कुम्भः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>मक्</b> रः            | धनुः          | वृधिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | तुला   |
| त्रहाः   | . शनिः                                 | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                       | चन्द्रः केतुः |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बुधः   |
| दशावर्ष- | 5                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                        | . 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9      |
| 451144   | . 0                                    | o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                        | . 0           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      |
| मानानि   | •                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                        | •             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      |
| सम्बत्   | सम्बत्                                 | सम्वत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सम्बत्                   | सम्बत्        | सम्बत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सम्बत् |
| २०१३     | र०३२                                   | २०३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०३७                     | २०४६          | र ०५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २०६१   |
| सूर्यः   | सूर्यः                                 | सूर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सूर्यः                   | सूर्यः        | स्यैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सूर्यः |
| ×        | ¥                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                        | ¥             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥      |
| 94       | 94                                     | 9 ½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94                       | 94            | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94     |
| ४६       | ४६                                     | ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६                       | ३१            | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४६     |
| 39       | 39                                     | ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39                       | ४६            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39     |

### श्रय राशिवलमाह—

अथ प्राणः ॥ ४ ॥ कारकयोगः प्रथमो भावानाम् ॥ ६ ॥ स्वारमे भूयसा ॥ ७ ॥ ततस्तुङ्गादिः ॥ ८ ॥ निसर्गतस्ततः ॥ ६ ॥ वि०—अमेति । अय = अनन्तरम् , प्राणः = वर्तं कथ्यते । भावानां = राशीनां, कारकयोगः = कारकाणां महाणां योगः, प्रयमः = आवः अर्थावं वर्तामत्यर्थः )।

साम्ये = उभयत्र प्रह्योगसमत्वे, भूयसा = प्रहाधित्रयसंख्यया वर्तं प्राह्मम् । ततः = तत्रापि उभयत्र प्रह्रसंख्यासमत्वे, तुन्नादिः = उचादिवर्तं क्रेयम् । ततः = तुन्नादियलसमत्वे, निसर्गतः = स्वामाविकवर्तेन वर्तो (चरात् स्थिरः,

स्थिराद् द्विस्वभावः वली ) भवति ॥ ५-९ ॥ भाषा-यहाँ राशियोंके वलको कहते हैं-

जो राशि किसी यह से युक्त हो वह वली होता है।

अगर दोनों राशियों में यह हों तो जो राशि अधिक यह से युक्त हो वह वली होता है। अगर दोनों राशियों में ब्रहसंख्या तुल्य हो तो जिस में उच्च आदि (उच्च.

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

स्वगृही, स्विमत्रगृह ) में गत प्रह हो वह वली होता है। उसमें भी तुल्य वल हो तो नैसर्गिक वल से वल ( चर से स्थिर, स्थिर से द्विस्वभाव वली ) होता है॥

श्रथ पुनर्वतिनर्णयमाह—

तद्भावे स्वामिनः इत्यंभावः ॥१० ॥श्रात्रायतोऽत्र विशेषात् ॥ ११ ॥ प्रातिवेशिकः पुरुषे ॥ १२ ॥ इति प्रथमः ॥ १३ ॥

चि॰—तद्भाव इति । तद्भावे=पूर्वोक्तकारणैर्वजनिर्णयाभावे, स्वामिनः=तद्रा-शिस्वामिनः, इत्यंभावः = कारकयोगादो राशीनां वर्लं स्यादर्थात् स्वामिवजनिर्णयेन भानां वर्जनिर्णयो होयः ।

, श्रत्र श्रह्मिन् प्रन्थे, श्राग्रायतः=श्रप्रम् श्रायतः (गतः श्रशाधिक इत्यर्थः) प्रहः, विशेषात् = विशेषेण यत्ती भवति ।

पुरुषे = विषमराशौ, प्रातिवेशिकः = द्वितीयद्वादशस्थो प्रहो वलवान भवति । इति पूर्वोक्तम् , प्रथमः=प्रथमः प्राणः (वलम् )॥ १०-१३॥

भापा-वळ की समता होने पर उक्त रीति से राशि स्वामी के वळनिर्णय से

उस राशि का वल जानना चाहिए।

उस में भी समान वरू आजाय तो जिस राशि के स्वामी का अधिक अंश हो बह राशि वरूवती होती है।

विपम राशि से द्वितीय या द्वादश में प्रह हो तो वह बळवान् होता है।

इस तरह प्रथम वल का निर्णय हुआ ॥ १०–१३ ॥

श्रथ द्वितीयवलनिर्णयमाह—

स्वामिगुरुज्ञद्वग्योगो द्वितीयः॥ १४॥

वि०—स्वामिगुरुङ्गिति । स्वामिगुरुङ्गहरयोगः = स्वामिना गुरुणा बुधेन वा योग-श्रैकेंकशो भानां वर्लं भवति, स्वामिनो गुरोर्ड्यधस्य वा दृष्टिश्वेकेंकशो भानां वर्लं भव-स्येवं षड् वलानीति द्वितीयः प्राणः ॥ १४ ॥

आपा—प्रत्येक राशि अपने स्वामी बृहस्पति, इध इन से युत या दृष्ट होने से बळी होती है। इस तरह द्वितीय वळं निर्णय हुआ॥ १४॥

## श्रथ तृतीयवलमाह—

स्वामिनस्तृतीयः ॥१४॥ स्वात् स्वामिनः कण्टकादिष्वपारदौर्यत्यम् १६ वि०—स्वामिन इति । स्वामिनः = राशिस्वामिनः, तृतीयः = तृतीयः प्राणः (वृत्तम् )। (वृत्तम् )। स्वात् = आत्मकारकात् , कण्डकादिषु = कण्डकपणकरापोक्षिमेषु, स्वामिनः= राशिस्वामिनः, ग्रापारदौर्वस्यं = दुर्वलस्य भावः दौर्वस्यं परस्माद्दौर्वस्यं परदौर्वस्यं तस्य भावः पारदौर्वस्यं, न पारदौर्वस्यमित्यपारदौर्वस्यं भवत्यर्थादापोक्तिसतः पण-फारस्य तस्माकेन्द्रस्य न दौर्वस्यम् , किन्तु विलिखमेव । श्रत्र केचित् स्वात् = राशि-तः इत्यर्थं कुर्वन्ति तन्न युक्तम् ॥ १५-१६ ॥

भाषा—जिस राज्ञि का स्वामी बळी हो वह बळी होती है यह नृतीय वळ है। अपने स्थान से केन्द्र आदि में ग्रह हो तो आगे की राज्ञि से पूर्व राज्ञि ज्यादा बळी होता है अर्थात् स्वस्थान से केन्द्र में ग्रह हो तो पूर्ण बळी, पणकर में हो तो सध्य बळी आपोक्ळिम में हो तो हीन बळी होता है। इस तरह नृतीय बळ होता है। १५-१६॥

श्रय विषमराशौ चतुर्थवत्तप्रहणमाह— चतुर्थतः पुरुषे ॥ १७ ॥

चि॰—चतुर्थत इति । पुरुषे = विषमराशौ, चतुर्थतः=पापद्योग इत्यादिना वच्यमाणचतुर्थवलात् , वलं प्राह्ममिति शेषः ।

भाषा—विषमराशि में "पाषहायोग" इत्यादिसूत्रसे वच्यमाण चतुर्थं वछ का ग्रहण करना चाहिए॥ १७॥

श्रय सप्तिभरशूलदशामाह—

पितृलाभप्रथमप्राण्यःदिः ग्रुलद्शा निर्याणे ॥ १८ ॥ पितृलाभपुत्रप्राण्यादिः पितुः ॥ १६ ॥ श्राद्शीदिभीतुः ॥ २० ॥ कर्मादिश्रीतुः ॥ २१ ॥ मात्रादिर्भगिनीपुत्रयोः ॥ २२ ॥ उययादिज्येष्ठस्य।।२३॥ पितृवत् पितृवर्गे ।।२४॥ मातृवत् मातृवर्गे ॥२४॥

विo—िपतृताभेत्यादि । पितृताभप्रयमप्राण्यादिः = पितृताभयोः त्रग्नससम-योर्भध्ये यः प्रथमेन प्रथमप्रकारोक्तेन वर्त्तेन प्राणी वत्त्वान् तदादिः, निर्याणे=निधने, शूल्वदशा = तदाख्यदशा भवति ।

िनृत्ताभपुत्रप्राण्यादिः = पितृत्ताभाभ्यां त्तरनसप्तमाभ्यां यौ पुत्रौ नवमौ तयो-भृष्ये यः प्राणी तदादिः, = पितुः पितुर्निर्याये प्रज्ञदशा भवति ।

ब्रादर्शादिः = लग्नसप्तमाभ्यां यानादर्शी चतुर्थी तयोर्मध्ये यः प्राणी तदादिः मातुः = मातुर्निर्याग्रे राज्ञदशा भवति ।

कर्मादिः = लग्नसप्तमाभ्यां ये कर्मणी तृतीयस्थाने तयोर्मध्ये यो वली तदादिः आतुः = कतिष्ठस्य आर्क्किम्स्यिक्षासम्बद्धाः अविति। Varanasi. Digitized by eGangotri मात्रादिः = लग्मसप्तमाभ्यां ये मातरी चतुर्थस्थाने तयोर्मध्ये यः प्राणी तदादिः, भगिनीपुत्रयोः = भगिनीपुत्रयोर्निर्याग्रे शूलदशा भवति ।

डययादिः = लग्नसप्तमाभ्यां यौ व्ययाविकादशौ तयोर्मध्ये यो वली तदादिः ज्येष्टस्य = ज्येष्टस्य आतुनिर्याग्रे शूलदशा भवति ।

पितृवर्गे = पितृव्यादौ, पितृवत् = पितृवित्रर्थाणे श्रूलदशा भवति । मातृवर्गे, मातृवत् = मातृवित्रर्थाणे श्रूलदशा भवति ॥ १८-२५ ॥

भाषा—लग्न और सप्तम इन, दोनों में जो प्रथम प्रकारोक्त वल से वली हो वहाँ से सरण के विचार में गूलदशा की प्रवृत्ति होती है।

लग्न और सप्तम से नवम में जो बली हो उस से पिता के निर्याण में शूलद्शा

की प्रवृत्ति होती है।

छान और सप्तम से चतुर्थ में जो बछी हो उस से माता के निर्याण से शुरूदशा की प्रवृत्ति होती है।

लग्न और सप्तम से तृतीय में जो बली हो उस से छोटे भाई के निर्याण में शूल-

दशा की प्रवृत्ति होती है।

छम्न और सप्तम से पञ्चम में जो वली हो उस से वहन और पुत्र के निर्याण में

शूलद्शा की प्रवृत्ति होती है।

छप्न और सहम से एकादश में जो. वली हो उस से ज्येष्ठ भाई के निर्याण में शूलदशा की प्रवृत्ति होती है।

पितृब्य आदि के निर्याण में पिता के समान शूछदशा की प्रवृत्ति होती है। मातुः वर्ग के निर्याण में माता के समान शूछदशा की प्रवृत्ति होती है॥ १८-२५॥

#### श्रंथ ब्रह्मदशामाह—

ब्रह्मादिः पुरुषो समा दासान्ताः ॥ २६ ॥ स्थानव्यतिकरः ॥ २० ॥ वि०—व्यादिरिति । पुरुषे = विषमराशौ (विषमराशौ व्रह्मप्रहे सतीत्यर्थः), व्रह्मादिः = व्रह्मप्रहाश्रितराशितः ( व्रह्मप्रहाश्रितराशितः क्रमेण दशा प्रवर्तनीयेत्यर्थः ), समाः = वर्षाणि ( व्रह्मदशायां वर्षाणीत्यर्थः ), दासान्ताः = स्वराशेः षष्टराशिस्त्रामिन् पर्य्यन्ता प्राह्माः ॥

स्थानव्यतिकरः = तत्र स्थानस्य व्यत्यासः,

श्चत्रैतदुक्तं भवति-समराशौ ब्रह्मब्रहे स्थिते सित विपरीतक्रमेण षष्टस्थानं परि-गृह्य तदीशपर्य्यन्ता दशा खेख्या ॥ २६-२७ ॥

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

३ पादः ]. सोदाहरण-विमला-संस्कृत-हिन्दी-टीकाद्वयसहितम्। १३५

भापा-विषम राशि में ब्रह्मप्रह हो तो ब्रह्मप्रहाश्रित राशिसे क्रमसे वहादशा की प्रवृत्ति होती है। उस दशा में वर्ष के मान प्रत्येक राशि में स्वस्थान से पष्टेश पर्यन्त होता है।

यदि बहायह सम राशि में हो तो बहायहाश्रित राशि से उस्क्रम से दशा की

प्रवृत्ति होती है ॥ २६-२७॥

उदाहरण-पूर्वोक्त उदाहरण में ब्रह्मग्रह मङ्गल है, वह कन्या में है, अतः कन्या को सम राशि में होने के कारण उत्क्रम से दशा की प्रवृत्ति सिद्ध हुई।

उत्क्रम गणना के वश कन्या से पष्ट स्थान मेप है, उस का स्वामी मङ्गल हो है अतः कन्या राशि में दशा वर्पमान एक हुआ।

सिंह से पष्ट स्थान मीन है, उस का स्वामी बृहस्पति सिंह में ही है, अतः सिंह राशि में भी दशा वर्षमान एक ही हुआ।

कर्क से पष्टस्थान कुम्म है, उस का स्वामी शनि है, वह कर्क से पद्मसस्थान मीन में है, अतः कर्क राशि में दशा वर्ष मान पाँच हुए।

मिथुन से पष्ट स्थान मकर है उस का स्वामी बृहस्पति मिथुन से एकादश स्थान सिंह में है अतः मिथुन राशि में द्शा वर्ष मान एकादश हुए।

ष्ट्रप से पष्ट स्थान धनु का स्वामी बृहस्पति है, वह वृष से दशम स्थान सिंह में

है, अतः वृष में दशा वर्ष मान दश हए।

मेप से पष्ट स्थान ( वृश्चिक ) का स्वामी मङ्गल है, वह मेप से अप्टम स्थान (कन्या) है, अतः मेष राशि में दशा वर्ष मान आठ हुए।

मीन से पष्ट स्थान ( तुला ) का स्वामी शुक्र है, वह मीन से नवम स्थान (कर्क) में है, अतः मीन राशि में दशा वर्ष मान नव हुए।

कुम्म से पष्ट स्थान (कन्या) का स्वामी बुध है, वह कुम्म से पञ्चम स्थान ( तुला ) में है, अतः तुला राशि में दशा वर्ष मान पाँच हुए।

मकर से पष्ठ स्थान (सिंह) का स्वामी रिव है, वह मकर से पञ्चम स्थान (कन्या) में है , अतः मकर राशि में दशा वर्ष मान पाँच हुए।

ं घनु से पष्ठ स्थान (कर्क) का स्वामी चन्द्रमा है, वह घनु में ही है, अतः धनु राशि में दशावर्ष मान एक हुआ।

वृक्षिक से पष्ट स्थान (निथुन) का स्वामी बुध है, वह वृक्षिक से द्वितीय ( तुला ) में है अतः बुश्चिक राशि में दशा वर्ष मान दो हुए।

तुला से पष्ट स्थान ( वृष ) का स्वामी शुक्र है, वह तुला से चतुर्थ स्थान (कर्क) में है, अतः तुला राशि में दशा वर्ष मान चार हुए। CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

# श्रथ कन्यायुरक्रमेण त्रह्मदशाचक्रम् —

| राशयः             | कन्या          | सिहः          | कर्कः        | मिथुनः       | बृष:     | मेषः            |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| दशावर्ष<br>मानानि | 9              | 9             | <b>3</b> 0.0 | 99           | 90       | 0               |
| सम्बत्            | सम्बत्         | सम्बत्        | सम्बत्       | सम्बत्       | सम्बत्   | सम्बत्          |
| .१९६४             | 9९६६           | 9980          | १९७२         | १५८३.        | 9883     | २००१            |
| स्र्यः            | सूर्यः         | सूर्यः        | स्यः         | सूर्यः       | सूर्यः   | सूर्यः          |
| ५<br>१५<br>४६     | પ્<br>૧૫<br>૪૬ | ४<br>१५<br>४६ | 9 X          | 94           | ्र<br>१४ | ٧<br>9 <u>٧</u> |
| 39                | 39             | 39.           | ४६<br>३१     | 8 <b>६</b> ६ | . 8 É    | . ४६<br>३१      |

# श्रथ मीनायुरक्रमेण ब्रह्मद्शाचक्रम्—

| राशयः       | मीनः   | कुम्भ  | मकरः   | धनुः   | वृक्षिकः    | तुला        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| दशावर्ष-    | . 9    | 4      | X.     | 9      | २           | 8           |
| मानानि      | •      | · ·    | 0      | •      | 0 ,         | •           |
| -           | •      | •      | •      | 0      | . 0         |             |
| सम्वत्      | सम्बत् | सम्बत् | सम्बत् | सम्बत् | सम्वत्      | सम्बत्      |
| २००१        | २०१०   | २०१५   | २०२०   | २७२१   | २०२३        | २०२७        |
| सुर्यः      | सुर्यः | सुर्यः | सूर्यः | सुर्यः | सूर्यः      | सुर्यः      |
| 4           | 4      | ¥      | ×      | ×      | ¥           | ¥           |
| 94          | 94     | 94     | 94     | 94     | 9€          | 94          |
| 86          | ४६     | ४६     | 86     | ४६     | 88          | ४६          |
| CC-0. Swami | 39     | ₹9     | 39     | 39     | Diotized by | y eGamuotri |



## श्रय चतुर्थवलमाह— पापंदग्योगस्तुङ्गादिग्रहयोगः ॥ २⊏ ॥

वि०-पापहिमति।पापहरयोगः=पापप्रहाणां दृष्टियोंनथः राशेर्वलं (भवतीतिशेषः)।

तथा तुङ्गादिग्रहयोगः = तुङ्गमूनित्रकोणस्वक्षांतिमित्रराशिस्थितशुभग्रहयोगव्य (राशिवलं भवति ) ॥ २८ ॥

आपा-पापप्रहों की दृष्टि वा योग रिश्मों का वल होता है

तथा उच्च, सूलत्रिकोण, स्वर्च, अतिमित्र और मित्र राशि में गत ग्रह की दृष्टि या योग राशियों का बल होता है। यह चतुर्थ वल है ॥ २८ ॥

त्रथ चरदशालेखनकममाह— पञ्चमे पदकमात् प्राक्पत्यक्त्यं चरदशायाम् ॥ २६ ॥

चि॰--पञ्चम इति । चरदशायां, पञ्चमे = लग्नाजनमे, पदकमात् = विषमसम-पदक्रमेण, प्राक्परयक्तं = क्रमोत्क्रमत्वं भवति ॥ २९ ॥

आपा—छप्न से नवम स्थान विषमपदीय हो तो छप्न, द्वितीय ... इत्यादि क्रम से चर दशा होती है। यदि छप्न से नवम स्थान समपदीय हो तो विपरीत क्रम से चर दशा होती है। २९॥

त्रय प्रन्थेऽस्मिन् केतोः ग्रुभत्वमाह— स्रत्र ग्रुभः केतुः ॥ ३०॥

वि०-श्रत्रेति। श्रत्र=श्रस्मिन् ग्रन्थे, केतुः=केतुग्रहः, शुभः=शुभफत्तदो भवति ॥ भाषा—इस ग्रन्थ में केतु को शुभ ग्रह ( शुभ फल्ड ) मानते हैं ॥ ३०॥ इति द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः।

> अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः । तत्र प्रथमं चरान्तर्दशायां किं वर्तं प्राह्मित्याह— द्वितीयं भाववृतं चरनवांशे ॥ १॥

-CONDIO

वि०—द्वितीयमिति । चरनवांशे = चरान्तर्रशायां. द्वितीयं भाववलं = "स्वामि गुरुज्ञहरयोगो द्वितीय!" इत्यनेनोक्तद्वितीयप्रकारोक्तभाववलं फलादेशाय प्राह्ममिति शेषः। भाषा—द्वा की अन्तर्द्शा में "स्वामिगुरुज्ञहरयोगो द्वितीयः" इस सूत्र से प्रतिपादित द्वितीय भाव वळ फळादेश के ळिये प्रहण करना चाहिए॥ १॥

श्रथ द्वारवाह्यराश्योर्लक्षणमाह—

दशाश्रयो द्वारम् ॥ २ ॥ ततस्तावितथं वाह्यम् ॥ ३ ॥ वि०—दशाश्रय इति । दशाश्रयः = दशाश्रयो राशिः (यस्मिन् समये यस्य राशेर्यो दशा चरस्थिरपर्य्यायतस्तद्दशाश्रयो राशिरित्यर्थः ), द्वारं = संज्ञकं महाद-शाफलस्य द्वारत्वात् ।

ततः = द्वारराशितः, तावितथं = तावत्संख्याकं (प्रथमदशाप्रदर्शितो यावत्सं-ख्याको द्वारराशिस्ततस्तावत्संख्याक इत्यर्थः ), वाद्यं = वाद्यसंज्ञकम् , स एव भोगरा-शिरित्यभिधीयते भोगोत्तरं फलाभावात् ॥ २-३ ॥

भाषा-जिस राशि की दशा वर्तमान हो उस राशि को द्वार कहते हैं।

तथा प्रथम दशाप्रद राशि से द्वार राशि जितनी संख्या पर चर्तमान हो द्वार राशि से उतनी संख्या गिनने पर जो राशि मिळे उस को वाह्य कहते हैं। बृद्धछोग बाह्य राशि को भोग राशि भी कहते हैं॥ २–३॥

श्रथ द्वारवाह्ययोः फत्तान्याह—

तयोः पापे वन्धयोगादिः ॥४॥ स्वर्ते ऽस्य तस्मिन् नोपजीवस्य ॥ ४ ॥ अत्रहयोगोक्तं सर्वमस्मिन् ॥ ६ ॥

वि॰ त्योरिति । तयोः = द्वारवाह्ययोः, पापे=पापयोगे सति, वन्धयोगिदिः = वन्धयोगादिकर्मशुभफलं भवेत् ।

तस्मिन्=द्वारराशौ वाह्यराशौ वा पापयुक्ते, ऋस्य=पापस्य, उपजीवस्य=गुरुसमी-पगतस्य, स्वसं=स्वराशौ, न = पूर्वोक्तं वन्धयोगाद्यशुभफलं न स्यात्।

अस्मिन् = द्वारे वाह्ये वा चरनवांशे, भग्रहयोगोक्तं = प्रहराशियोगोक्तं, सर्वं फलं विचारणीयम् ॥ ४-६॥

भाषा—द्वार और बाह्य राश्चि में पापग्रह हो तो उस की दशा में बन्धन आहि उक्त फळ नहीं होता है।

राशि और प्रह के सबन्ध से जो फल कहा गया है वह इस राशि की दशा में भी विचार करना चाहिए॥ ४-६॥

## श्रंथ केन्द्रदशामाह—

पितृसाभप्राणीतोऽयम् ॥ ७ ॥ प्रथमे प्राक्त्रत्यक्त्वम् ॥ ५ ॥ द्वितीये रवितः ॥ ६ ॥ पृथक्कमेण तृतीये चतुप्रयादिः ॥ १० ॥

वि०—पितृलामेत्यादि । पितृलामप्राणीतः = लग्नसप्तयोर्मध्ये बलवतः (राशेः सकाशादित्यर्थः), श्रयं = वद्यमाणदशाक्रमो ज्ञेयः (वलवल्लग्नसप्तमान्यतरराशेरतु-जिम्मतक्रमेण दशाक्रमो ज्ञेय इत्यर्थः)।

प्रथमे = चरराशौ लाग्ने सप्तमे वा सति, प्राक्प्रत्यक्त्वं≔कमोत्क्रमत्वं (लाग्नाद्वा सप्तमादोजयुग्मराशिमेदारकमोत्क्रमत्वमित्यर्थः, विषमराशौ लाग्ने वा सप्तमे सति CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotn





. लमाद्रा सप्तमात्प्रथमद्वितीयादिकमेण, समराशी लग्ने वा सप्तमे सित लग्नाद्वा सप्तमा-

त्प्रथमद्वादशादिकमेण दशाप्रवृत्तिर्भवतीति यावत् )।

द्वितीये = स्थिरराशौ लग्ने वा सप्तमे सति, रवितः = षष्टराशितो दशाप्रवृत्तिमें-वति ( वलवतो लग्नसप्तमान्यतरराशेरोज्युग्मराशिमेदारक्रमोत्कमरीत्या पष्टपष्टराशि-क्रमेण दशाप्रवृत्तिर्भवतीत्यर्थः )।

तृतीये = द्विस्वभावराशौ लग्ने वा सप्तमे सति, चतुष्टयादि = केन्द्रादि, पृथक्-क्रमेण = लप्तपञ्चमनवमादिक्रमेण दशा प्रश्नृत्तिर्भवति (द्विस्वभावराशौ वलवित लग्ने वा सप्तमे सति, प्रथमं तदादिकेन्द्रराशीनां ततस्तत्पञ्चमादिपणफरराशीनां ततस्तन वमाद्यायोक्किमराशीनां दशा भवतीत्यर्थः ) ग्रस्यां न्वनवाद्वा प्रात्याः ॥ ५-१० ॥

भापा-लग्न, सप्तम इन दोनों में जो बलवान् हो उस से केन्द्र दशा की प्रवृत्ति

होती है। यदि चर राशि में बलवान् लग्न वा सप्तम हो तो उस से क्रमोक्रम रीति से द्वादश राशियों की दशा प्रवृत्ति होती है, (क्रमोक्रम गणना इस तरह समझनी चाहिए-वलवान् लग्न वा सप्तम विपम में हो तो क्रम से सम में हो तो उक्कम से द्शा प्रवृति होती है )।

यदि स्थिर राशि में चलवान् लग्न वा सप्तम हो तो उस से छुटे राशि से कमो-

क्कम से द्वादश राशियों की दशा प्रवृत्ति होती है।

यदि द्विस्वभाव राशि में वलवान् लग्न वा सप्तम हो तो पहले क्रमोक्कमरीत्या केन्द्र आदि राशियों की दशा प्रवृत्ति होती है। अर्थात् द्विस्वभाव राशि के विवस राशि में बळवान् छम्न वा सप्तम हो तो पहळे केन्द्रगत राशि की उस के वाद पण-फर गत राशि की उस के वाद आपांकिम गत राशि की दशा प्रवृत्ति होती है। अगर द्विस्वभाव राशि के सम राशि में हो तो पहले केन्द्रगत राशि उस के वाद आपोक्किम गत राशि उस के वाद पणफर गत राशि की दशा होती है ॥ ७-१० ॥

उदाहरण-पूर्वोक्त उदाहरण में धन राशि छम्न में है, उस में चन्द्रमा और केत दो प्रह वंठे हैं। छप्न से सप्तम मिथुन में केवल एक राहु वेटा है, अतः "अप्रहात्स-अहो ज्यायान्" इत्यादि नियम से सप्तम से छन्न वलवान् सिद्ध हुआ। तथा छन्न को धनु (द्विस्वभाव) राशि के विषम राशि में होने के कारण पहले केन्द्र गत राशि की उस के वाद पणफर गत राशि की उस के वाद आपोक्सिम गत राशि की दशा होगी।

जैसे पहले धनु राशि की उस के बाद उस से पश्चम पणफर गत राशि ( मेष ), इस के वाद इस से पद्मम (धनुराशि से नवम) सिंह राशि की दशा होगी। फिर केन्द्र गत राशि मीन की उस के वाद उस से पञ्चम कर्क राशि की तथा उस से केन्द्र रात राशि मान का उस के वाद फिर केन्द्र रात मिथुन की उस के नक्स रक्षिक राजि की दशा होगी। इस के वाद फिर केन्द्र रात मिथुन की उस के नक्स रक्षिक राजि की Gri (Prabhuji). Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri वाद उस से पञ्चम तुला की उस के वाद नवम कुम्म राशि की दशा होगी। फिर उस के वाद केन्द्र गत राशि कन्या की उस के वाद मकर इस के वाद वृप की दशा होगी।

## श्रय स्फुटार्थ केन्द्रदशाचक्रम्-

| राशयः  | घनुः   | मेषः   | सिंहः  | मीन:   | ककः    | वृक्षिक |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| . व०   | 9      | 9      | 9      | 9      | 9.     | 8       |
| मा॰    | •      | 0      | 0      | 0      | 0      | o       |
| दि॰    | o      | •      | •      | 10     | •      | •       |
| सम्बत  | सम्बत् | सम्बत् | सम्बत् | सम्बत् | सम्बत् | सम्बत्  |
| 98६५   | 9908   | 9863   | 9992   | २००१   | ,2090  | २०१९    |
| सूर्यः | सुर्यः | सुर्यः | सूर्यः | सूर्यः | सूर्यः | सूर्यः  |
| ¥      | ¥      | · ¥    | ¥      | ¥      | ٠ ٧    | 4       |
| 9 %    | 94     | .94    | 9 %    | 94     | 94     | 94      |
| ४६     | 88     | 86     | . 86   | 86 .   | 86     | 86      |
| ३१ -   | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     | 39      |

## थ्यथ संफुटार्थं केन्द्रदशाचक्रम्—

| राशयः      | मिथुनं   | तुला        | कुम्भः        | कन्या        | मकरः      | वृष:                 |
|------------|----------|-------------|---------------|--------------|-----------|----------------------|
| वर्ष.      | 9        | ٠ ٩         | 9             | 9            | 9         | 9                    |
| मास.       | •        | . 0         | . 0           | 0            | 0         | . 0                  |
| द्नि-      | •        | 0           | 0             | . 0          | •         | 0                    |
| सम्बत्     | सम्बत्   | सम्बत्      | सम्बत्        | सम्बत्       | सम्बत्    | सम्बत्               |
| 1099       | २०२८     | २०३७        | २०४६          | २०५५         | २०६४      | २०७३                 |
| स्र्यः     | सूर्यः   | स्यः        | सूर्यः        | सुर्यः       | सूर्यः    | सूर्यः               |
| 4          | ¥        | ¥           | 4             | ¥            | ,¥        | ¥                    |
| 94         | 94       | 94 -        | 94            | 94           | 94        | 94                   |
| 86         | ४६       | ४६          | ४६            | ४६           | 86        | 86                   |
| CC-R 9warn | Atmanand | Giri Plabhi | iji) . Reda N | idhi Rafanas | Digitized | by e <b>Ang</b> otri |

| _   | Secretary Section | A STATE OF THE PARTY. | 3.8/1.Cl. 34. | The second second second | Market Street, |        |          |
|-----|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| राः | शयः               | धनुः                  | मेषः          | सिंहः                    | मीनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | कर्कः  | वृक्षिकः |
| ,   | वर्ष.             |                       | •             |                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0      | 0        |
| 1   | गस.               | 9                     | 9             | ٠, ٩                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9      | 3        |
| f   | द्न.              | 0                     | •             | 0                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | •        |
| •   | म्बत्             | सम्बत्                | सम्बत्        | सम्बत्                   | सम्बत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सम्बत् | सम्बत्   |
| 9   | ९६५               | 9९६६                  | 9966          | 9880                     | १९६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9888   | 9989     |
| T   | सर्यः             | सूर्यः                | सूर्यः        | सूर्यः                   | सुर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सूर्यः | स्र्यः   |
|     | ų                 | २                     | 99.           | 6                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7      | 99       |
| 1   | 94                | 94                    | 94            | 94                       | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94     | 94       |
|     | ४६                | ४६                    | 88            | 88                       | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8£     | ४६       |
|     | 39                | 39                    | 39            | 39                       | ३१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39     | 39       |

श्रथ धनुराशेः केन्द्रदशायामन्तर्दशाचकम्-

| राशयः  | मिथुनं | तुला   | बुम्भः | कन्या  | मकरः   | वृषः   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| वर्ष.  | 0 1    | 0      | •      | •      | 0      | •      |
| मास.   | 9      | . 9    | 9/     | 9      | . 9    | 9      |
| दिन.   |        | •      | •      | •      | 0      | •      |
| सम्बत् |
| १९६९   | 9900   | 98.09  | १९७२   | 9९७२   | १९७३   | 9808   |
| सूर्यः |
| 99     | 6      | . 4    | २      | 99     | 6      | ¥.     |
| 94     | 94     | 94     | 94     | 94     | 94     | 94     |
| 86     | 88     | ४६     | ४६     | 8.6    | ४६     | RÉ     |
| 39     | 39     | 39     | 39     | ३१     | 39     | ३१     |

श्रथ कारककेन्द्रदशामाह—

CC-0. Swami Atmanand Glin Prabhiuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri

खि०—ह्वकेन्द्राचा इति । स्वकेन्द्राचाः = कारककेन्द्रादिस्थिता राशयः, नवांशानां = नवांशदशातुष्याव्दानां स्वामिनो भवन्ति । द्र्यात् कारके विषमें राशो
स्थिते सित प्रथमं कारककेन्द्रस्थानां राशीनां ततः पणफरस्थानां राशीनां ततः द्र्यापो
विलामस्थानां राशीनां दशा भवति । कारके समराशिस्थे प्रथमं कारककेन्द्रस्थानां
तत द्र्यापोक्तिमस्थानां ततः पणफरस्थानां राशीनां दशा भवति । किञ्च स्वकेन्द्रस्थाद्याः = कारककेन्द्रस्थाया प्रहाः, नवांशानां = नवप्रहदत्तानामव्दानां, स्वामिनो
भवन्ति । द्र्यात्रे कारके विषमराशौ सित प्रथमं कारककेन्द्रस्थखेटानां ततः पणफरस्थखेटानां ततः द्र्यापोक्तिमस्थखेटानां दशा भवति । कारके समराशौ सित प्रथमं
कारककेन्द्रस्थखेटानां ततः द्र्यापोक्तिमस्थखेटानां ततः पणफरस्थखेटानां दशा।भवति ।
द्रययमप्यथः सूत्रकर्तृसम्मत एव । राशिकेन्द्रादिदशायां प्रतिमं नववर्षाणि दशामानानि
भवन्ति, प्रहकेन्द्रादिदशायां "स तण्लाभयोरावर्तते" इति सूत्रेणवर्षान्यनं कार्यम्॥११॥

सापा—कारक केन्द्रिद दशा राशि और यह दोनों की होती है। उन में पहले कारक के केन्द्रित में स्थित राशियों की दशा होती है। जैसे कारक विपम स्थित राशि में हो तो पहले कारक के केन्द्रगत राशि की उस के वाद पणफर उस के वाद आपोक्षिम गत राशि की दशा होती है। कारक सम राशि में हो तो पहले कारक के केन्द्रगत राशि की उस के वाद आपोक्षिम गत राशि की उस के वाद आपोक्षिम गत राशि की उस के वाद पणफर गत राशि की दशा होती है। एवं कारक केन्द्रादि में स्थित यह की दूसरी कारक केन्द्रादि गत यह की दशा होती है। जैसे कारक विपम राशि में हो तो पहले कारक के केन्द्रगत यह की उस के वाद पणफर गत यह की उस के वाद पणफर गत यह की

उस के वाद आपोक्तिम गत प्रह की द्वा होती है। यदि कारक समराशि में हो तो पहले कारक केन्द्र गत प्रह की उस के वाद आपोक्तिम गत प्रह की उस के वाद पणफर गत प्रह की द्वा होती है। प्रत्येक राशियों की द्वा सान नव वर्ष होते हैं। प्रहों के केन्द्रादि द्वा में "स तल्लाभयो रावर्तते" इस सूत्र से छाना चाहिए॥



उदाहरण—यहां आत्मकारक रिव है उस की आश्रित राशि कन्या है। कन्या को सम राशि में होने के कारण पहले केन्द्रगत राशि की उस के वाद आपोक्किम गत राशि की उस के बाद अणुफर अत राशि की दशा होगी। कारक केन्द्रगत राशि धनु, सीन और त्रिश्चन हैं। अतः कन्या से उत्क्रम रीत्या मिश्चन, सीन, धनु राशियों की क्रम से दशा होगी। उस के बाद आपोड्डिम गत राशि की क्रम से दशा होगी। उस के बाद पणफर गत राशि (कर्क, मेपः मकर, तुला) की क्रम से दशा होगी। अत्येक राशि में नव वर्ष दशा प्रमाण ग्रहण करना चाहिए।

### श्रथ कारककेन्द्र।दिराशिदशाचक्रम्-

| राशयः  | कन्या  | मिथुनं | सीन:   | धनुः   | सिंहः  | वृषः   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| वर्ष.  | ٠, ٩   | 9      | 13     | 9      | 9      | 9      |
| मास.   | 0      | 0      | 0      | •      | 0      | 0      |
| दिन.   | •      | 10     | 0      | •      | •      | 0      |
| सम्बत् |
| १९६५   | 9808   | 9863   | 9882   | २००१   | २०१०   | २०१९   |
| सूर्यः | सूर्यः | सुर्यः | सुर्यः | सूर्यः | सूर्यः | सूर्यः |
| ¥      | ¥.     | Ä      | 1 4    | ×      | · ¥    | ¥      |
| 94     | 94     | 94     | 1 94   | 94     | 1 94   | 94     |
| ४६     | ४६     | ४६     | ४६     | .88    | 8.6    | ४६     |
| 39     | 39     | ३१     | 39     | 39     | 39     | ३१     |

### श्रथ कारककेन्द्रादिराशिदशाचकम्-

| O CAMPAGE | राशयः       | कुम्भः           | वृक्षिकः  | कर्कः      | मेषः       | मकरः   | . तुला  |
|-----------|-------------|------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|
| -         | वर्ष.       | <b>e</b> .       | 9         | 9          | 9          | 9      | 8       |
| 1         | मास-        | •                | . 0       | •          | . 0        | 0      | 3       |
|           | े दिन.      | • 0              | •         | •          | 0          | 0 /    | •       |
|           | सम्बत्      | • सम्वत्         | सम्बत्    | सम्वत्     | सम्बत्     | सम्बत् | सम्वत्  |
| 1         | 9098        | २०२८             | २०३७      | २०४६       | २०५५       | 14068  | २०७३    |
|           | सूर्यः      | सूर्यः           | स्        | सूर्यः     | सूर्य:     | सूर्यः | सूर्यः  |
| ı         | ¥           | 4                | 'n.       | ¥          | ¥          | ¥      | 4       |
|           | 94          | 94               | 94        | 94         | 94         | - 94   | 94      |
|           | Sweet At    | ₹<br>Tanana Giri | (Prab)    | Veda Nidhi | Varanasi D | * 8E   | 86      |
|           | ). Swami At | manand Giri      | (Francis) | Veda Nidhi | 39         | \$4 ×  | Gangari |

## ्त्रय कन्याराशेः कारककेन्द्रादिराशिदशायामन्तर्दशाचकम्-

| राशयः  | कन्या  | गिथुनं  | मीनः   | धनुः   | सिंहः  | बृष:   |
|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| वर्ष.  | •      |         | 0      | 0      |        | . 0    |
| मास.   | 9      | ٩       | 9      | 8      | 8      | 9      |
| दिन.   | 0      | 0       | 0      | •      | •      | 0      |
| सम्बत् | सम्बत् | सम्बत्∙ | सम्वत् | सम्बत् | सम्बत् | सम्बत् |
| १९६५   | १९६६   | १९६६    | १९६७   | १९६८   | १९६९   | १९६९   |
| सूर्यः | स्यः   | सूर्यः  | सूर्यः | सूर्यः | स्यः   | सूर्यः |
| 4      | २      | 99      | 6      | 4      | २      | 99     |
| 94     | 94     | 94      | 94     | 94     | 94     | 94     |
| 8.6    | 86     | ४६      | . κέ   | 8.6    | 86     | ४६     |
| 3,9    | ३१     | 39      | 39     | ३१     | . ३१   | . ₹9   |

## श्रथ कन्याराशेः कारककेन्द्रदादिदशायामन्तर्दशाचकम्-

| राशयः  | कुम्भः , | वृक्षिकः | कर्कः    | सेषः    | मकरः    | तुला   |
|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| वर्ष.  |          | 0        | 0        | 0       |         | 0      |
| मास.   | Š.       | 9        | ٠ ٩      | 9       | 9       | 9      |
| दिन.   | •        | 0        |          | 0       | 0       | . 0    |
| एम्बत् | सम्बत्   | सम्बत्   | संस्वत्  | संग्वत् | संस्वत् | सम्बत् |
| 19860  | 9900     | १९७१     | 66.05    | 3305    | १९७३    | 9948   |
| स्र्यः | सूर्यः   | सूर्यः   | स्र्यः   | ्स्र्यः | सुर्यः  | सूर्यः |
| 99     | 6        | X.       | २        | 99      |         | 2      |
| 9.72   | 94       | 94       | 94       | 9/1     | 9 %     | 94     |
| 38     | . 84     | 8.8      | ४६       | 1/28    | ४६      | 8.ई    |
| ₹9     | 3,9      | 39,      | <u> </u> | 69      | 39      | 39     |

कारक प्रह केन्द्रानि वशा के उदाहरण अस्त के केन्द्र में मङ्गल, चन्द्र केतु, शिंत और राहु हैं, इन में सब से बली राहु र हुआ। वली चन्द्रमा उस से अल्प

CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri